# मुद्रा, विनिमय तथा वैकिंग

( MONEY, EXCHANGE & BANKING)

[ En I. Com. & B. Com. Cit. et ]

. इसक्

षात्व हेव बाह्यांत्रं, एमः एकः, एमः कृतः, श्रव्यन् वास्तिम् विमाग्न

महाराम्मा भूपाल कालेच, चर्बपुर

एस॰ सी॰ हाड़ी, स्मः क्ल-,

भवत्ता, ग्रांसिन्य विभाग,

महाराष्ट्रा मृत्राल कालेज, ज्ववपुर

एमः वीः सिंह, एमः एः, एसः हामः भवका, हों० ए० बीउ अरे

إدبون

## मुद्रा, विनिमय तथा बैंकिंग

( MONEY, EXCHANGE & BANKING )

[ For I. Com. & B. Com. Classes ]

लेखय---

श्रार० के० छाप्रवाल, एम० ए०, एम० काम०; छाध्यस् वास्पिन्य विभागः, महारासा भूपाल कालेज, खदयपुर

4

एस॰ सी॰ हाड़ा, एम॰ काम॰, प्रवक्ता, वाणिज्य विभाग, महाराणा भूषाल कालेज, उदयपुर तथा

एम॰ पी॰ सिंह, एम॰ ए॰, एमु० क्राम्॰,, प्रवक्ता, डी॰ ए॰ वी० क्रात्वा, कानपुर्

14612

भगभागी— विस्तीर् पब्लिशिवेकाइसे.

परेंड, गानपुर

[ मृह्य देश)

铁铁清

मर्गोधिकम मृगीधन

alegater cath

#### अस्तावना '

१४ द्यास्त, १६४० को देश स्वतन्त्र हुआ। स्वतंत्रता के साथ देश में अपनी भाषा और संस्कृति का प्रेम उमड़ पड़ा। हिन्दी राष्ट्रभाषा हो, राजकीय समस्त कार्य हिन्दी में हो और विश्वविद्यालयों की शिका का माध्यम भी हिन्दी ही हो, इस प्रकार की मांग देश में गंज उठी। इसके फलस्वरूप भारतीय विधान सभा को हिन्दी को राष्ट्रभाषा की मान्यता देनी पड़ी। राजकीय कार्यों में सर्वत्र हिन्दी का ही व्यवहार हो, इसके लिये १४ वर्ष की द्यावधि निश्चित कर दी गई। यह द्यावधि हिन्दी में राजनीति, द्र्यश्राह्म, समानशास्त्र, वाणिज्य शास्त्र तथा शासन से सन्वन्धित सभी आवश्यक विषयों पर सामग्री तैयार करने के लिये द्यायावश्यक समझी गई।

हमारे विश्वविद्यालय भी इस छोर गतिशील हैं छौर हिन्दी धीरे घीरे शिचा का माध्यम बनती चली जा रही है। किन्तु अभी तक देश में उक्त विषयों पर हिन्दी की मोलिक पुस्तकों का अभाव खटकता रहा है। जो भी पुस्तकें देखने में आती हैं, उनमें से अधिकांश अंग्रेजी प्रतकों के अनुवाद मात्र हैं। इसी कमी की पूर्ति के उद्देश्य से हम ध्यपना यह विनम्र प्रयास 'मुद्रा, विनिमय तथा वैंकिंग' की पुस्तक के रूप में आप के सन्मुख रख रहे हैं।

मुद्रा, विनिमय तथा वैकिंग का ज्ञान श्राज के युग में श्रावश्यक वनता चला जा रहा है। विषय गृद्ध होने के साथ साथ बड़ा महत्वपूर्ण भी है। हमने प्रस्तुत पुस्तक में इसको श्राति सरल व सुवोध बनाने का पूरा पूरा प्रयत्न किया है। किंठन व दुरुह शब्दों का मोह त्याग कर हमने वोल चाल के सुगम व प्रचलित शब्दों का प्रयोग किया है। स्थान स्थान पर पारिभाषिक शब्दों को सममाने के लिये कोष्टक में अंगेजी शब्दों को भी लगा दिया है, जिससे विषय के सममाने में किंठनाई न हो। प्रत्येक अध्याय के अन्त में विभिन्न परी चाओं के लिये सम्भावित प्रश्न भी जोड़ दिये गये हैं, जिससे विद्यार्थियों की परिचास्तर माल्म हो सके और परी चा सदन में प्रश्न सममाना कठिन न हो।

वैसे तो यह पुस्तक विभिन्न विश्वविद्यालयों की इन्टर व वी० काम परीलाओं के पाठ्य-क्रम के श्रमुसार लिखी गई है, किन्तु किसी भी व्यक्ति के लिये, जो मुद्रा, विनिमय तथा वैंकिंग का सामान्य ज्ञान प्राप्त करना चाहता हो, यह वड़ी उपयोगी सिद्ध होगी। हमको केवल श्राशा ही नहीं, विलक पूरों विश्वास है कि विद्यार्थी, शिलक तथा श्रन्य व्यक्ति इससे पूरा लाभ उठायेंगे। पुस्तक के उन सब के लिये उपयोगी। सिद्ध होने पर ही लेखक अपने श्राप को धन्य मानेंगे। पुस्तक सम्बन्धी सुकाब सहप्रस्वीकार किये जायेंगे श्रीर वे उनके लिये सदैव कृतज्ञ रहेंगे।

यहां हम उन सभी महानुभावों के आभारी हैं, जिनसे हम को समय समय पर शोत्साहन व मार्ग-दर्शन मिलता रहा है। अन्त में हम अपने प्रकाशक महोद्यं के भी आभारी हैं, जिन्होंने बड़े अल्प समय में ही पुस्तक को पाठकों के समज्ञ लाने का कप्र किया है।

# विषय-सूची

|   |                                                   | · .              | •            |
|---|---------------------------------------------------|------------------|--------------|
|   |                                                   | •                | व्छ          |
|   | शयम अध्याय <del> वैं</del> क तथा उनके कार्य किए   | ***              | 8            |
|   | दूसरा अध्याय-वैंक की कार्य विधि रिक्री            | •••              | २०           |
|   | तीसरा अध्याय र्न्चैंकर और प्राहक रेर्             | •••              | ३२           |
|   | चौथा अध्याय-द्रहण के लिये रुपयुक्त जमानते         | •••              | ४३           |
|   | पांचवां अध्याय—मुद्रा बाजार १११ कि कि             | •••              | ५३           |
|   | छठवां अध्याय-केन्द्रीय वैकिंग भिक्ति              | ,                | ६४           |
| レ | सीतवां अध्यायरिजर्व वैंक आफ इण्डिया र्            | %:               | =8           |
|   | श्राठवां श्रध्याय-दम्पीरियुत्त वैंक श्राफ इण्डिया | •••              | १२६          |
|   | नवां श्रध्याय—वितिमय वैंक                         | ^ <b>* * *</b> ^ | .१४×         |
|   | दसवां अध्याय-भारतीय व्यापारिक वैंक                |                  | े १६६        |
|   | ग्यारहवां अध्याय—च्यापारिक बेंकों के कार्य        | •••              | १८७          |
|   | वारहवां ऋध्याय-श्रोद्योगिक ऋर्थ न्यवृस्था तथा     |                  |              |
|   | श्रौद्यौगिक वैंक 餐                                | ••• (            | X38          |
|   | तेरहवां श्रध्याय —कृषि अर्थ समस्या और उसकी व      | यवस्थ            | <b>X</b> २२६ |
| V | चौदहवां श्रम्याच—सहकारी साख समितियां श्रीर        | वैंक             | २४७          |
|   | पन्द्रहवां अध्याय-पीस्ट आफिस वचत वेंक             | •••              | २६२          |
|   | सोलहवां श्रन्याय-विकों का समाशोधन गृह             | ***              | २६=          |
|   | सत्रहवां ष्राध्याय—भारत में बैंकिंग विधान         | •••              | ३०५          |
|   | परिशिष्ठ—परीचा प्रश्नपत्र—                        |                  |              |
|   | (१) राजपूताना विश्वविद्यालय                       | i                |              |
|   | (२) उत्तर प्रदेश शिक्षा बोर्ड                     | vi               |              |

## प्रथम अध्याय वैंक तथा उनके कार्य

यद्यपि हमारे देश में वैंक सर्वप्रथम श्रंभेजों द्वारा स्थापित किए गये, थे, परन्तु इंग्लैंड भी बैंकों का मूल स्थान नहीं है। इंग्लैंड में इस संस्था को इटली के व्यापारी श्रपने साथ इटली से लाये थे। वैंक का वर्तमान रूप सदा से ही एकसा नहीं रहा है। सबसे पहले मनुष्यों ने स्वर्णकारों के पास अपना रुपया सुरित रूप में रखना प्रारम्भ किया था। प्राचीन काल में यह स्वर्शकार वैंच पर वैठकर लेन देन करते थे। श्रतएव कुछ विद्वानों का मत है कि वैंक शब्द इटली के 'वेश्चों' शब्द से बना है जिसका प्रथं बेंच है, स्त्रीर शनैः २ यही वेंच शन्द बैंक में परिवर्तित हो गया। दूसरे विद्वानों के मतानुसार बैंक एक जर्मन भाषा का शब्द हैं जिसका अर्थ देर लगाना है। जिस समय इटली के न्यापारी इंग्लैंड में छाये थे उस समय इटली में श्रास्ट्रियन भाषा का श्रिधिक प्रचार होने के कारण लोग ढेर किये ऋग को, जो बैंक का एक प्राचीन रूप था, वैंक के नाम से पुकारते थे। यही सौदागर एक छोर तो जनता का घन अपने पास धुरितत रख लेते थे तथा दूसरी श्रीर श्रावश्यकता पड़ने 'पर उन्हें ऋ्ण दे दिया करते थे । रुपया इन्हीं के पास जमा होने के कारण इनकी, ऋण देने की मात्रा · वहुत श्रधिक वढ़ गई थी, जिससे इनको वड़ा लाभ होता था।

प्रारम्भ में ये व्यापारी धन सुरित्तत रखने के लिये जमा कराने वाले से कुछ शुल्क लेते थे, परन्तु जब इन्हें इस व्यापार में अधिक लाभ होने लगा तो इन्होंने शुल्क लेना चन्द कर दिया तथा कुछ ही काल वाद 'यह रुपया जमा कराने वालों को व्याज भी देने लगे। धीरे २ व्यापार का चेत्र विस्तृत हो गया। लिखित आदेश के आधार पर अपने आहकों का रुपया सुगतान करने से चैंक का आविष्कार हुआ और धीरे २ देंकों के कार्यों का चेत्र रुपया जमा करने व ऋण देने तक ही सीमित न रह कर आति विस्तृत हो गया। वेंक और भी अनेक कार्य करने लगे जिन्हें हम वर्तमान काल में देखते हैं।

वैंक की परिभाषा—

वेंक एक प्रकार की द्कान को कहते हैं, जहां मुद्रा का कर-विक्रय होता है। एक दूकानदार विभिन्न प्रकार की वस्तुयें खरीदता तथा वेचता है परन्तु एक वेंकर अपने यहां केवल रुपये का ही कय-विक्रय करता है। वह एक ओर जनता का रुपया अपने यहां सुरिवत रखने के लिए जमा करता है जिसे वेंक द्वारा रुपया खरीदना कहते हैं। दूसरी ओर जनता को आवश्यकता पढ़ने पर रुपया उधार भी देता है, जिसे वेंक द्वारा रुपये का वेचना कहते हैं। अतएव वेंक एक ऐसी संस्था है जो मुद्रा के कय-विक्रय तथा उससे सम्बन्धित अन्य कार्य करती है। परन्तु वर्तमान काल में वेंक के कार्यों का चेन्न इतना विस्तृत हो गया है कि उसकी ठीक र परिभापा देना अत्यन्त कठिन है। ब्रिटिश पालियामेंट के मतानुसार कोई भी संस्था जो वेंक का कार्य करती है, वेंक कहलायेगी। सन् १६२६ के हिल्टन यंग कमीशन के अनुसार कोई भी व्यक्ति अथवा संस्था या ऐसी कम्पनी वेंक कहलायेगी जो अपने नाम के आगे 'वेंक' अथवा

'वैंकिंग' शब्द लगाती है तथा जनता का रुपया जमा करके चैंक, ड्राफ्ट व अन्य आदेशों द्वारा उन्हें वापस देती है। सेयर्स (Sayers) ने वैंक की परिभाषा इस प्रकार की है— ''वैंक एक ऐसी संस्था है जिसके द्वारा जनता के पारस्परिक ऋणों का भुगतान अति सरलतापूर्वक हो जाता है।'' काड्यर (Crowther) के शब्दों में वैंक एक ऐसी संस्था ह जो अपने तथा अपने श्राहकों के ऋणों को भुगताने का कार्य करती है।

उपरोक्त परिभापाओं से स्पष्ट है कि वैंक की परिभाषा करना अत्यन्त कठिन है। विभिन्न विद्वानों के बैंक की परिभाषा के विषय में विभिन्न विचार हैं। परन्तु साधारण तौर पर वैंक वह संस्था है जहां जनता का रुपया जमा किया जाता है, जो मांगने पर वापिस दिया जाता है, आवश्यकता के समय व्यापारियों को ऋण भी मिल सकता है तथा जहां हिएडयों के मुनाने व धन सम्बन्धी अन्य प्रकार के कार्य होते हैं। वास्तव में वैंक धन तथा साख सम्बन्धी पुत्रों के लेन-देन का कार्य करता है। जनता का रुपया चाल्ड खाते में जमा करके उसे चेंक द्वारा अपने प्राहकों के आदेशानुसार वापस करना वैंक का एक मुख्य कार्य है जो अन्य संस्थाय नहीं करती हैं। वैंकों के कार्य (Functions)

वर्तमान काल में वैंकों के अनेकों कार्य हैं। वैंक का सबसे मुख्य कार्य जनता का रुपया अपने यहां सुर्तित रूप में जमा करना है। प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रत्येक ग्रुग में अपने बचाये हुए धन को सुर्त्वित रखना एक समस्या रही है। प्राचीन काल से ही वैंक जनता का रुपया अपने यहां सुरत्वा-पूर्वक जमा करते छाए हैं। शांति व सुरत्ता के समुचित प्रयन्ध के कारण वर्तमान काल में यद्यपि वचाए हुए धन को सुरचित रखने की समस्या उतनी कठिन नहीं है परन्तु साधारण से श्रधिक सुरह्मों के लिए बैंक जनता का बहुत सा धन श्रपने यहां सुरिचत रखते हैं। वैंक जनता का रुपया चार प्रकार के खातीं में जमा करते हैं—मियादी खाता, चाछ खाता, होम सेफ खाता श्रीर सेविंग्ज वैंक खाता । भिन्न २ मनुष्यों की भिन्न २ श्रावश्य-कताय होती हैं तथा प्रत्येक मनुष्य एक सा धन नहीं बचा सकता। जिन मनुष्यों की वचत अधिक होती है वे अधिक रुपया जमा कराते है व जिनकी कम वचत होती है वह कम। श्रतएव वेंक भिन्न २ प्रकार के खातों में जनता का रुपया जमा करके सर्च प्रकार के मनष्यों को श्राकर्पित करता है। इसमें मित्रव्ययिता का प्रचार करता है। यदि चैंक न होते तो या तो मनष्य श्रपनी समस्त श्राय व्यय कर देते या श्रपने घरों में गाँड कर रखते। इससे वहुत से व्यक्ति जो व्यापार में कुराल हैं, धन की कभी के कारण अपने भाग्य को दिन रात कोसा करते।

र्वेक अपने यहां निम्नलिखित दो प्रकार की सम्पत्ति धरोहर के रूप में जमा करते हैं:—

- (१) मुद्रा तथा
- (२) सम्पत्ति तथा श्रन्य साख सम्बन्धी पुर्ने ।

जय कोई प्राहक वैंक में सिक्के, नोट, चैक व वैंक ड्राफ्ट इत्यादि जमा कराता है तो इसे मुद्रा घरोहर कहते हैं। वैंक में मुद्रा के अतिरिक्त लोग अपनी वहुमूल्य सम्पत्ति, हीरे, जवाहिरात, आभूपण तथा अन्य मूल्यवान काग़ज़-पत्र भी जमा करा सकते हैं। वैंक अपने प्राहकों के साख-सम्बन्धी पुर्जे जैसे बिल, प्रामिसरी नोट छादि भी ले लेते हैं तथा नियत समय पर उनको भुनाकर अपने प्राहक के छाते में जमा कर देते हैं। प्राचीन काल में वैंक रुपया जमा करने वाले से कुछ गुल्क लिया करते थे। परन्तु अब वैंकों ने भी रुपया ऋण पर देना प्रारम्भ कर दिया तो उन्हें इससे बहुत लाभ हुआ तथा धीरे २ वैंक अपने प्राहकों से गुल्क लेने की अपेन्ना उन्हें ज्याज देने लगे। मुद्रा के अतिरिक्त अपने यहां जमा अन्य सम्पत्ति का वैंक मुद्रा की भांति कोई उपयोग नहीं कर सकते। अतएव सम्पत्ति जमा कराने वाले से वैंक कुछ गुल्क अवश्य लेते हैं।

वैंक का दूसरा प्रमुख कार्य जनता को आवश्यकता के समय रुपया उधार देना है। वैंक जनता का रुपया छोटी मात्रा में थोड़े समय के लिये जमा करता है तथा उसको बड़ी मात्रा में उन ज्यापारियों को जिनको उसकी आवश्यकता है, उधार देता है। वैंक जनता का रुपया लेकर जनता में ही लगा देता है वैंक जनता द्वारा प्राप्त किए हुए धन का मुख्यतः निम्न प्रकार से उपयोग करता है।

१-ऋण देकर (Loans & Advances) —

न्यापार में प्राय: धन की आवश्यकता पड़ती ही रहती है। इस धन को न्यापारी बैंक से सरलता पूर्वक प्राप्त कर सकते हैं। बैंक जनता द्वारा प्राप्त किये हुए समस्त धन को ऋण पर देते हैं तथा इस पर न्याज लेकर लाम कमाते हैं। यह ऋण दो प्रकार के होते हैं सुरिवत ऋण तथा असुरिवत ऋण। सुरिवत ऋण वे ऋण होते हैं जिनको लेते समय लेने वाला कुछ सम्पत्त अथवा माल व जेवर या मकान आदि रहन रख देता है। रुपया न मिलने पर बैंक रहन रक्खी हुई सम्पत्ति को बेच कर रुपया ले लेता है। इस प्रकार के ऋणों

पर असुरितत ऋगों की अपेना कम दर से च्याज लिया नाता है। असुरित्तत ऋण वे ऋण होते हैं जिनको वैंक विना किसी धरोहर के ही व्यापारियों को देता है। इनके अतिरिक्त वैंक द्वारा द्विए जाने वाले ऋण दो प्रकार के और होते हैं—समय वाले ऋण जो साधारणतः एक माह अथवा कुछ उससे अधिक के लिये दिये जाते हैं तथा मांगने पर तुरन्त मिलने वाले ऋण। दूसरी प्रकार के ऋण भी दो प्रकार के होते हैं - एक तो वे जिनको वैंक केवल अपनी विगड़ती हुई आर्थिक स्थिति के समय ही मांगता है। इस प्रकार के ऋणों पर बहुत कम न्याज मिलता है। इसका भुगतान श्रिधिकतर ऋण लेने वाले की इच्छा पर निर्भर रहता है। दूसरे वे जो प्रायः दलालों को दिये जाते हैं श्रीर जिनको बैंक किसी भी समय माँग सकता है तथा माँगने पर २४ घण्टे के भीतर इनका भुगतान करना श्रावश्यक है। जब वैंक में ब्राहक के चाछ खाते में रुपया समाप्त हो जाता है तब भी बैंक अपने शाहक को खाते से श्रिधक रुपया निकालने की सुविधा देता है।

२—विल अथवा हुण्डी को मिति काटे पर लेकर— वितिमय साध्यपत्र जैसे विल, हुण्डी ष्रादि जिनका सुगतान एक निश्चित तिथि पर होता है ज्यापार में बहुत ष्राधिक प्रचलित हैं। इनके रखने वाले को प्रायः निश्चित तिथि से पूर्व ही रुपये की ष्रावश्यकता पड़ जाती है। वैंक ऐसे पत्रों को रखने वाले से स्वयं ले लेते हैं तथा उन्हें मितिकाटा काटकर उसका 'सुगतान कर देते हैं। इस प्रकार ज्यापारियों का आवश्यकता के समय काम चल कुष्या है तथा वैंक को अपने धन के उपयोग करने का एक ष्रच्छा है स्वरा मिल जाता है क्योंकि यह साधारण तौर पर प्रत्या देने से अधिक सुरक्ति हैं। विल में उसके सुगतान के लिये सिकारने वाले के अतिरिक्त लिखने वाला व वेचान करने वाला भी उत्तरदायी होता है। अतएव वैंक अपने यहां जमा किया हुआ बहुत सा धन विलों व अन्य विनिमय साध्य पुर्जी के भुनाने में उपयोग करते हैं।

• ३—सरकारी ऋण में लगाकर— सरकार को अपना कार्य करने के लिये बहुत से रुपये की आवश्यकता होती है। अतएव वंह समय २ पर जनता से ऋण लेती रहती है। सरकार इस ऋण पर व्याज देती है तथा जनता का रुपया सरकार को ऋण पर दे देने से अधिक सुरिचत हो जाता है। अतएव वेंक अपने पास जमा रुपये को सरकार को ऋण देकर लाभ उठाते हैं, साथ ही उनके कार्य में इस प्रकार सहायक सिद्ध होते हैं। सरकार एक निश्चित समय के लिये ऋण लेती है तथा उसके परचात या तो ऋण का मुगतान किया जाता है अथवा उसको रह कर्क दूसरे ऋण-पत्र में बदल दिया जाता है।

वेंकों के विविध कार्यों में नोटों का चाल करना भी एक मुख्य तथा महत्वपूर्ण कार्य है। कुछ स्थानों पर नोटों के प्रचलन पर सरकार ने अपना एकाधिकार स्थापित कर रक्खा है, परन्तु प्रायः यह कार्य वेंक द्वारा ही सम्पन्न किया जाता है। कुछ काल पहले प्रत्येक वेंक नोट प्रकाशित करने का कार्य करता था परन्तु वर्तमान काल में प्रत्येक देश का सेन्द्रल वेंक ही नोटों को चलाने का कार्य करता है। यह वेंक सरकारी नियंत्रण में रहता है। अन्य कार्य—जनता का रुपया जमा करने व ऋण पर देने के अतिरिक्त वेंक जन साधारण को निम्निलिखित सुविधाय और प्रवान करता है।

१—वैंक बाहकों को ड्राफ्ट, साखपत्र, गश्ती नोट इत्यादि देता है जिससे उसका बाहक उसकी साख प्रतिष्ठा पर धन- दूर दूर के स्थानों पर अति सरलता पूर्वक भेज सकता है।

२—वेंक अपने प्राहकों के विलों को स्वीकार करके उनकी साख सम्बन्धी प्रतिष्ठा को बढ़ाता है तथा विल को सुना कर उनका सुगतान कर देता है।

३—यह प्राहकों की न्यापारिक तथा श्रार्थिक मान मर्यादा वहाता है। जो मनुष्य चैंक में रुपया रखते हैं उनके विषय में चैंक श्रन्य मनुष्यों को उनकी श्रार्थिक तथा न्यापारिक दशा वता-कर न्यापार में उनकी प्रतिष्ठा को स्थिर रखता है। जो न्यापारी उसके प्राहकों से उधार माल खरीदना चाहते हैं, उनकी भी श्रार्थिक स्थिति का पूर्ण विवरण प्राहक को पहुंचाता है।

४—यह श्रपने प्राहकों की मूल्यवान् वस्तुश्रों को जैसे श्रार्थिक पत्र, श्राभुषण व श्रन्य सम्पत्ति को साधारण फीस लेकर सुरिक्त रखता है जिससे उसके प्राहक पर से उनके खो जाने श्रथवा टूट फूट जाने का एक वहुत वड़ा भय उतर जाता है। वह श्रपनी वस्तुश्रों की श्रोर से निश्चिन्त हो जाता है।

५—वेंक व्यापारियों के चरित्र के आदर्श को उन्नत करके देश की कला कौशल तथा देशी व विदेशी व्यापार में आत्यन्त सहायता प्रदान करते हैं। गिलवर्ट के शब्दों में, "वेंक, परिश्रमी दूरदर्शी, निष्कपट तथा समर्थे पर कार्य करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन देता है परन्तु अतिव्यथी, जुआरी, मिण्यावादी तथा दुष्ट मनुष्यों को सदेव निरुत्साह करता है। वैंक सचाई को प्रोत्साहन देता है—उस सचाई को जिससे एक आति दुष्ट मनुष्य भी घृणा नहीं कर सकता। संसार में अनेकों ऐसे मनुष्य हैं जिन्होंने वेंक द्वारा मिण्यावाद व दुष्टता का निवारण करके सचाई व सचरित्रता को प्रहण कर लिया है।" वास्तव में वेंक

जनता में मितव्ययता, सशाई व दूरदर्शी होने का प्रचार करते हैं जिससे समाज व देश को उन्नति करने में बहुत सहायता मिलती है।

६—वैंक विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों में विभिन्न प्रकार की सुद्राओं का उचित प्रवन्ध करता है। उदाहरणार्थ यदि देश के भीतर सुद्रा में व्यापार होता है तथा नोटों का चलन नहीं है तो वैंक व्यापारियों को नोटों के बदले में सिक्के देकर व्यापार को बढ़ाने का प्रयन्न करता है।

७—वैंक ऐसे स्थानों से जहां धन पर्याप्त सात्रा में है तथा वेकार पड़ा हुआ है, एकत्रित करके ऐसे स्थानों को भेजता है जहां उसकी आवश्यकता है तथा जहां वह व्यापार में वड़ा उपयोगी सिद्ध हो सकता है।

द—वैंक विदेशों की वस्तुओं को देश में उपमोग के लिये मंगाने में सहायता देता है। माल भेजने वालीं के विलों को स्वीकृत करके भुगतान कर देता है तथा माल जरीदने, वालों को विदेशों में भुगतान करने में सहायता देता है। इस प्रकार वैंक केवल देशीय न्यापार में ही नहीं, बल्कि विदेशी न्यापार में भी सहायक सिद्ध होता है।

६—चाल् खाते में जमा किये हुए रुपये के किसी भाग को किसी भी समय यहक को माँगने का अधिकार देता है, याहक को रुपया निकालते समय बैंक नहीं जाना पड़ता। चैंक को भर कर हस्तावर करके भेज देने से ही वह रुपया दे दिया जाता है।

१० - उपरोक्त कार्यों के आतिरिक्त बैंक अपने आहकों के लिये प्रांतिनिध के रूप में भी अनेकों कार्य करता है जो अगले पृष्ट पर दिये जाते हैं।

- (क) जिस प्रकार प्राहक दूसरों को चैक, विल, हुएडी ख्रादि हेते हैं उसी प्रकार उन्हें भी बहुत से ज्यापारी इस प्रकार के पत्र भुगतान में दे देते हैं। इन पत्रों का भुगतान लेने के लिये प्राहक को एक वैंक से दूसरे-वेंक, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकना पड़ता है। अपने प्राहकों को इस असुविधा स बचाने के लिये वैंक उनकी ख्रोर से हुएडी, चैक व अन्य दूसरे काग्रज़ों का भगतान लेता व देता है।
  - (ख) प्राह्मों का श्रादेश मिलने पर वैंक उनके वद्ले श्रायकर, वीमा-शुल्क, संस्थाओं का चन्दा, कम्पनी के श्रंशों का समय २ पर दी जाने वाली रकम श्रादि समय २ पर चुकाते रहते हैं।
    - (ग) ब्राहक की श्रोर से कम्पनियों से लाभांश प्राप्त करने तथा कम्पनी की श्रोर से ब्राहकों को लाभांश के भुगतान का कार्य भी बैंक करता है। ऋगपत्र व बीग्ड का व्याज तथा बीनस बैंक कम्पनी व ब्राहकों की श्रोर से देते व लेते रहते हैं।
      - (घ) वैंक अपने बाहकों को कम्पनियों के ऋगापत्र, शेयर तथा सरकारी ऋगपत्र आदि के क्रय-विक्रय में सहायता करता है।
        - (ह) वैंक अपने बाह्कों व दूसरे वैंकों अथवा अन्य आर्थिक संन्थाओं के लिए देश तथा विदेश दोनों में ही पत्र व्यवहारी तथा प्रतिनिधि के समस्त कार्य करता है।
        - (च) वैंक समय २ पर् श्रपने माहकों के बदलें उनका किराया, पेन्शन, बीमें की राशि श्रादि लेकर उनके खाते में जमा करता रहता है।

सभी वैंक उपर्युक्त समस्त कार्य करते हैं जो कि

मुंख्येतः तीन भागीं में बाँटे जा सकते हैं:-

१-सुख्य कार्य जिसमें जमा करने व ऋग देने के कार्य सम्मिलित हैं।

र—साधारण सेवा कार्य जिसमें उपर्युक्त नम्बर १ से तेकर ६ तक के कार्य सम्मिलित हैं।

३—प्रतिनिधित्व के कार्य जिस में वैंक के वे उपरोक्त समस्त कार्य सम्मिलित हैं जो वह अपने ग्राहक के प्रतिनिधि के रूप में सम्पन्न करता है।

वैंकों से लाभ—

किसी भी देश के ज्यापार को वैंक से अनेकों लाभ पहुँचते हैं जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं:—

१—वैंक जनता में मितव्ययिता का प्रचार करते हैं। उन्हें रूपया वचाने का प्रलोभन देने के लिये वैंक उनके द्वारा लिये हुये धन पर व्याज देता हैं। यदि मनुष्य वचे हुये धन को स्वयं अपने ही पास रखता है तो उसके खर्च हो जाने का भय रहता है। वैंक उसके धन को अपने यहां जमा करके उसके वेकार खर्चों को कम करता है तथा धन की सुरहा का भार अपने उपर लेकर जमा करने वालों को चिन्ता से मुक्त कर देता है। इस प्रकार वैंक जनता में मितव्ययिता का प्रचार करके उनके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होते हैं।

२ वें के जमा की हुई राशि को व्यापारियों को ऋण पर भी देते हैं। देश में जो विभिन्न स्थानों पर छोटी २ मात्रा में धन पड़ा रहता है तथा जिसका पृथक २ व्यक्तियों के पास डिचत उपयोग होना सम्भव नहीं है उसे एकत्रित करके वैंक श्रिषक उपयोगी वना देता है। इस प्रकार वैंक उन व्यक्तियों से धन लेकर जो उसे उत्पादन कार्य में नहीं लगा सकते हैं ऐसे व्यक्तियों के सम्मुख उपिथत करता है जो उसका उचित उपयोग कर सकते हैं। इस प्रकार वैंक रुपया जमा कराने वालों तथा ऋण लेने वालों के वीच मध्यवर्ती का कार्य करते हैं। उनके द्वारा व्यथं पड़ी हुई धन की छोटी २ राशियों को उत्पादन कार्य में लगा दिया जाता है। वर्तमान युग के श्रोद्यों निक तथा व्यावसायिक विकास में वैंकों का एक वहुत वड़ा हाथ है। श्रमरीका, जर्मनी, इंग्लैंड, जापान तथा ध्रन्य वड़े २ देशों ने वेंकों द्वारा धन की सुविधा होने के कारण ही ध्रपने व्यापार शिचा, कला-कौशल व यातायात के साधनों में इतनी उन्नति कर ली है।

३—वेंक के ग्राहकों को रुपये का भुगतान करने में श्रानेकों सुविधायें प्राप्त होती रहती हैं। मुद्रा में भुगतान करने पर लेने व देने वालों को उसके गिनने व परखने में वहुत सा समय व्यर्थ नष्ट हो जाता है। परन्तु वेंक में चेंक द्वारा भुगतान होने के कारण रुपया देने वाले को न तो गिनने में ही परिश्रम प पड़ता है तथा न समय ही व्यर्थ नष्ट जाता है। इसके श्रातिरिक्त वेंक चेंक द्वारा किये गये भुगतान के लिये स्वयं साची भी होता है।

४—चैंक द्वारा केवल स्थानीय भुगतानों में ही सुविधा प्राप्त नहीं होती है विलक अन्य स्थानों को भी भुगमता-पूर्वक रुपया भेजा जा सकता है। वैंक से बैंक ड्राफ्ट अथवा चैक तेकर एक स्थान से दूसरे स्थान को अति सरलता पूर्वक व कम

पर रुपया भेजा जा सकता है।

४--च्यापारियों को प्रायः बाहर छाना जाना पड़ता है।

उनको अपने साथ वड़ी मात्रा में रुपया तेकर चलते में असु-विधा होती है। यदि उनका खाता वेंक में हैं तो वेंक उस नगर में स्थित अपनी शाखा अथवा प्रतिनिधि को लिख देता है कि अमुक व्यापारी को अमुक धन दे देना और व्यापारी को उस नगर में रुपया मिल जाता है। इस प्रकार व्यापारी रुपया लादने की अमुविधा व जोखम से वच जाता है।

६—चैंक अपने प्राह्कों की आर्थिक स्थित की सृचना दूसरों को देकर उनको वड़ी सहायता पहुँचाते हैं। नये ज्यापारियों की आर्थिक स्थिति को अति सरलता से वैंक द्वारा ज्ञात करके उन्हें माल उधार दिया जा सकता है। इस प्रकार चैंक विक्र ताओं के प्राह्कों की संख्या में वृद्धि कराने में सहायक होते हैं तथा माल खरीदने वालों को उधार माल दिलाने में।

७—वैंक अपने प्राहकों के प्रतिनिधि के रूप में उनके धानेकों कार्य बिना छुछ शुल्क लिए घ्रथवा बहुत कम शुल्क पर कर देते हैं।

म—प्रायः व्यापारियों को खिषक व्यस्त रहने के कारण अपना बीमा गुल्क, संस्था का चन्दा, आयकर व अनेक प्रकार के भुगतान करने में बड़ी असुविधा का सामना करना पड़ता है। भुगतान में देर हो जाने के कारण प्रायः व्यापारी को हानि उठानी पड़ती है परन्तु यह समस्त कार्य वैंकों द्वारा उचित समय में सम्पन्न हो जाने से व्यापारी को सुविधा मिल जाती है और हानि भी नहीं उठानी पड़ती।

E—वैंक द्वारा प्रचित्तित नोट तथा चैकों के कारण मुद्रा के प्रयोग में बहुत बचत हो जाती है। बैंक द्वारा दिये गये ऋण से देश की पंजी की मात्रा वढ़ जाने के कारण उत्पादन तथा ज़्यापार में बहुत बृद्धि होती है। वैंकों के प्रकार—

शाचीन काल में प्रत्येक वेंक समस्त प्रकार के कार्य करता था। उनके कार्यों के अनुसार वेंकों के प्रथक र प्रकार नहीं थे। परन्तु आज का थुग विशिष्टीकरण का युग है। अतः पृथक पृथक उद्देशों की पूर्ति के लिये भिन्न र प्रकार के वेंक खुल गये हैं। इस प्रकार विशेष कार्यों के अनुसार वेंक निम्न लिखित भागों में विभाजित किए जा सकते हैं:—

१ - व्यापारिक चेंक ( Joint Stock Banks ) -- इन वैंकों का कार्य देशी व्यापार को संगठित करना है। ये वैंक अपने चाल खाते में न्यापारियों का रुपया जमा करते हैं तथा अन्य मनुष्यों को उनकी आवश्यकतानुसार ऋण देते हैं। ये उत्पादन के बाद तैयार माल को कारखाने या उत्पादन केन्द्र से वाजार यानी उपभोक्ताओं तक पहुँचाने में आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। ये देश के विभिन्न हिस्सों में व्यापारिक नस्तुत्रों तथा श्रन्य कृपि प्रधान वस्तुत्रों के सामयिक प्रचलन के लिये भी आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। क्योंकि इनके पास जितनी भी जमार्चे होती हैं अल्पकाल के लिये ही होती हैं। अतः यह वेंक अधिक समय के लिये ऋग नहीं दे सकते। ये ज्यापारियों की अल्पकालीन आवश्यकताओं को ही पूरी कर सकते हैं। ये न तो उद्योग की लागत के लिये स्थायी पूंजी ही दे सकते हैं और न व्यापार सम्बन्धी कारोबार के लिये सम्पूर्ण स्थायी पूंजी। इन वैंकों को अपनी निधियां सरल सम्पत्तियों और शीव चुकता हो जाने वाले कर्जों में लगाना चाहिये ताकि आवश्यकता के समय वह आसानी से देश की 'ममाणिक मुद्रा-या सिकों में बद्ते जा सकें।

२-केन्द्रीय वेंक (Central Banks)-प्रत्येक देश

में एक केन्द्रीय वेंक होता है जो अन्य वेंकों का सिरताज और पथ प्रदर्शक होता है। यह वेंक सरकार के नियंत्रण में काम करता है। इसका मुख्य उद्देश्य मुद्रा व विनिमय की स्थिरता के साथ २ मूल्यों की स्थिरता वनाये रखना है। इसित्रये केन्द्रीय वेंक को नोटों के प्रकाशन करने तथा उनके नियमन करने के लिये स्वर्ण निधि रखने का अधिकार होता है। यह वेंक सरकार के लिये भी वेंकर का काम करता है और सरकार की लिये कर्या लेने और देने का कार्य करता है। सरकार के लिये ऋण प्राप्त करने के लिये यह वेंक जनकर्ज पत्रों का भी प्रवन्ध करता है। यह देश के अन्य वेंकों के लिये भी वेंकर का कार्य करता है। यह देश के अन्य वेंकों के लिये भी वेंकर का कार्य करता है। यह देश के अन्य वेंकों के लिये भी वेंकर का कार्य करता है। इसका उद्देश्य केवल लाम प्राप्त करना ही नहीं है परन्तु सभी वेंकों की सहायता करते हुये देश के आर्थिक हितों को वढ़ाना है।

३—विनिमय वेंक (Exchange Banks)—ये वेंक अधिकतर विदेशी ज्यापार में बहुत सहायक होते हैं। विदेशी ज्यापार में प्रत्येक देश का अन्य देशों से रुपया लेने व उसके सुगतान करने का कार्य इन्हीं वेंकों द्वारा सम्पन्न होता है। विभिन्न देशों की मुद्रा में भिन्नता होती है तथा देशों के एक दूसरे से दूर होने के कारण धन की प्रप्ति व सुगतान दोनों में ही बड़ी कठिनाई पड़ती है। सुगतान करने के तिचे एक देश की मुद्रा को दूसरे देश की मुद्रा में परिवर्तित करना पड़ता है। विनिमय वेंक विभिन्न देशों के बीच मध्यस्थ का कार्य करते हैं और विनिमय देशों की मुद्राओं का संग्रह करके उनके विनिमय का आयोजन करते हैं।

४-ओद्योगिक वेंक (Industrial Banks)—इन

वैंकों का कार्य छोगोगिक संखाछों को आर्थिक सहायता पहुँचाना है। संगठित ख्द्योग धन्धों में दो प्रकार की पूंजी की त्रावरयकता होती है। (१) स्थायी पुंजी और (२) कार्यशील पंजी । कार्यशील पुंजी की अल्पकालीन आर्थिक आवश्यकतार्ये च्यापरिक वेंकों द्वारा पूरी हो सकती हैं परन्तु स्थायी पूंजी के लिए जो जमीन खरीदने, मकान वनवाने, मशीन लँगवाने इत्यादि के लिये श्रावश्यक है श्रोंग्रोगिक वैंकों की श्रावश्यकता होती है। यह वैंक जनता का रुपया श्रधिक समय के लिये जमा करते हैं छौर इसीलिये दीर्घकालीन ऋगा देने में समर्थ हैं।.जापान में सन् १६०२ में इसी प्रकार का इेग्डिस्ट्रियल वैंक स्थापित हुआ था। जर्मनी में भी औद्योगिक वेंकों ने देश के श्रौद्योगीकरण में सब से श्रधिक सहायता प्रदान की। भारत में भी सन् १६४= में इएडिस्ट्रयल फाइनेन्स कॉरपोरेशन की इसी चहेरय से स्थापना हुई। इसका मुख्य कार्य च्छोग घन्धों में लगी हुई संस्थाओं को स्थायी पूंजी प्राप्त करने में सहायता करना है।

4—ऋषि सम्बन्धी अथवा मूमि वन्धक वेंक (Agricultural and Land Mortgage Banks)—ऋषि में भी
कृषक को ऋषा लेने की आवश्यकता पड़ती है। उनकी
आर्थिक सहायता करने के लिये पृथक वेंक होते हैं। इनकी
भी दो प्रकार के ऋणों की आवश्यकता होती है। (१) एक
तो वे जो लम्बी अवधि की आवश्यकताय पूरी करें, और
(२) दूसरे वे जो अल्पकालीन आवश्यकताय पूरी करते हैं।
लम्बी अवधि के ऋणों की आवश्यकता भूमि में स्थायी सुधार
करने के लिये, अधिक भूमि सरीहने के लिये, कृषि के अच्छे
तरीके और औजार प्रयोग में लाने के लिये होती है। अल्प-

कालीन ऋगों की आवश्यकता दिन प्रति दिन की जरूरतों को पूरा करने के लिये होती है। कुपकों के पास जो जमानत होती है उसके आधार पर व्यापारिक तथा अन्य वैंक उनकी सहायता नहीं कर सकते। अतः इस कार्य के लिये भूमि वन्धक वैंक और सहकारी वैंक स्थापित किये जाते हैं।

भूमि बन्धक वैंक (Land Mortgage Banks)

वे वेंक हैं जो छपकों की दीर्घकालीन मांगें प्री करते हैं। ये वेंक सुरिच्चत ऋण ही देते हैं। किसानों के पास वन्धक रूप में रखने के लिये भूमि ही होती है। इसलिये किसान ऋण लेने के लिये अपनी भूमि को ही वन्धक रूप में इन वेंकों के पास रख देते है। ऐसे वेंक जो किसानों को भूमि वन्धक रूप में रख कर ऋण देते हैं भूमि वन्धक वेंक कहलाते हैं।

सहकारी वैक (Co-operative Banks)

यह वैंक कुषकों के स्वयं के वैंक होते हैं और उन्हें अल्प-कालीन ऋणों के प्राप्त करने में सहायक होते हैं। इनका प्रारम्भ पहले पहल जर्मनी में हुआ था। भारत में भी यह वैंक काफी तादाद में खुल गये हैं। इनके द्वारा वैयक्तिक जमानत एक वहुत बड़ी मात्रा में विकते योग्य जमानत में परिवर्तित हो जाती है। इसके अतिरिक्त इससे सदस्यों में स्वालम्बन और मितव्ययिता का भाव बढ़ता है और उन्हें स्वशासन की कला की शिक्ता भी प्राप्त होती है।

६—सेविंग्स (Savings Banks) ये वैंक ग़रीब तथा मध्यम वर्गीय मनुष्यों में जिनकी आय थीड़ी है मितव्यियता का प्रचार करते हैं।' ये वैंक इन लोगों की छोटी से छोटी रक्तम भी जमा करते हैं और उस पर व्याज देते हैं। रुपया निकालने में छुछ विशेष प्रतिबन्ध हैं जैसे रूपया हफ्ते में एक या दो वार ही निकाला जा सकता है। भारत में पोस्टल सेविंग्स वैंक अधिक लोकप्रिय हो चले हैं। व्यापारिक वैंक भी श्राज कल इस कार्य को करने लग गये हैं।

७—िनजी वेंक (Private Banks) उपर्युक्त वेंकों कें छातिरिक्त छुछ ऐसे निजी वेंक भी हैं जो व्यापार के साथ साथ वेंकिंग कार्य भी करते हैं। इनके काम करने के ढंग वहुत पुराने हैं। हमारे देश में इनकी संख्या छाज भी वहुत है। कृषि के सारे धन्धे छोर देशान्तर्गत व्यापार के एक वहुत बड़े भाग को यही आर्थिक सहायता पहुँचाते हैं। ये हमारे आर्थिक संगठन के वहुत ही आवश्यक छंग हैं।

८—अन्य प्रकार के वेंक (Miscellaneous) लोगों की विशेष आवश्यकतायें पूरी करने के लिये आधुनिक काल में कुछ अन्य प्रकार के वेंक भी खुल गये हैं। इंग्लैंड और अमरीका में विनियोग करने वाले वेंक (Investment Banks) हैं जिनका काम पूंजी को अनेक प्रकार के प्रयोगों में विभाजित करना है। अमरीका में मजदूरों के अपने मजदूर वेंक हैं जिनमें वे अपनी वचत जमा करते हैं। कहीं २ विद्यार्थी वेंक (Students Banks) भी हैं जिनमें विद्यार्थी अपनी वचत जमा करते हैं। लन्दन के सौदागर, महाजन और वहां की स्वीकृत संखायें (Accepting Houses) भी अन्य प्रकार की ऐसी संखायें हैं जो एक विशेष प्रकार का कार्य करती हैं। लन्दन में ऐसी संखायें हों जहां विल समय से पूर्व मुनाये जा सकते हैं। वे कुछ अन्य प्रकार के वेंकों के चढ़ाहरण हैं। भिन्न २ देशों में उनकी भिन्न २ प्रकार की आवश्यकतायें पूरी करने के लिये अगिणत प्रकार की वेंकिंग संख्यां हैं।

## अभ्यास-प्रश्न

१--वैंक क्या है १ भारत में पाये जाने वाले भिन्न २ प्रकार के वैंकों के कार्यों का संदोप में वर्शन कीजिये।

२—वैंक शब्द की उत्पत्ति कव ग्रीर किस प्रकार हुई यह बताते हुये वैंक की एक उपयुक्त परिमापा लिखिये।

३-- त्रेंक के कार्यों का विस्तारपूर्वक विवेचन कीजिये।

४—वैंक से हम को क्या २ हानि व लाम हैं ? श्राधुनिक श्रर्थ-व्यवस्था में वैंकों का क्या महत्त्व है समफाइये ।

## द्मरा ऋघ्याय

## वेंक की कार्य-विधि

किसी भी वैंक की क्रिया श्रथीत् कार्य-विधि के विषय में ज्ञान प्राप्त करनेके लिए हमें उसके चिट्टे (Balance Sheet) का अध्य-यन करना चाहिए, जिससे वैंक की छार्थिक स्थिति का पूरा ज्ञान हो जाय। बैंक के चिट्ठे के दो भाग होते हैं, -एक तो दायित्व (Liabilities) छोर दूसरा सम्पत्तियां (Assets)। द्यायत्व भाग से हमं यह पता चलता है कि वेंक किस तरह अपनी स्थायी और कार्यशील पूंजी प्राप्त करता है और सम्पत्ति भाग स यह पता चलता है कि वैंक श्रपनी पूंजी को किस प्रकार उपयोग में लाता है। नीचे अध्ययन के लिए एक कल्पित चिट्ठा दिया/जाता है:—

े नैंक चिट्ठा (Balance Sheet of a Bank)

दायित्व

१. पंजी-

श्रिधिकृत प्जी--विकृत हुई पूर्नी-

प्राप्त पूंजी-२. कोष

सुरचित को प श्रन्य कोप

सम्पत्तियां

१. नक़द कोष

२. केन्द्रीय वैंक के पास नक़दी ३. याचनाय श्रोर सृचनाय मुद्रा

(Money at call and short

notice)

४. खरीदे और भुनाये

हुए विल

## ंदायित्वं

- जमा दायित्व

  साँग जमा

  सामियक जमा

  श्रन्य जमा
- ४. श्रन्य दायित्व -देय विल श्रांच का दायित्व श्रन्य बैंकों का दायित्व ४. लाभ हानि का हिसान ६. स्वीकृत तथा वेचान के लिए दायित्व (Liabilities)

#### सम्पत्तियाँ

४. विनियोग—
सरकारी प्रतिभृतिया
(ट्रेजरी बिल)
केन्द्रीय सरकार की ,,
प्रान्तीय सरकार की ,
प्रांचित तथा प्रांचित स्थादि
स्वीकृत तथा वेचान के लिए
प्राहकों के दायि त्व

प्ंजी (Capital) — अधिकृत पूंजी वह पूंजी होती

है, जो स्मृतिपत्र में दी रहती है। वैंक इससे अधिक पूंजी
किसी भी दशा में प्राप्त नहीं कर सकता। वैंक जितनी पूंजी की

उसे आवश्यकता है उससे अधिक पूंजी प्राप्त करने का अधिकार

तेता है ताकि भविष्य में त्यापार के फेलाव के साथ र पूंजी
बढ़ाई जा सके। इस पूंजी को हिस्सों में विभाजित, कर कुछ

हिस्सों का जनता में विक्रय करते हैं और वह प्रचलित पूंजी
कहताती है। विके हुए हिस्से विकी हुई पूंजी के नाम से पुकारे
जाते हैं। यदि हिस्सों का रूपया किश्तों में अदा किया जाता
है तो पूंजी का वह भाग जो नकद प्राप्त हो चुका है प्राप्त पूंजी
कहताता है। विकी हुई पूंजी का वह हिस्सा जो मांगा नहीं
गया है विना मांगी हुई पूंजी कहताता है और आवश्यकता

के समय माँगा जा सकता है। ठोस चैंकिंग नीति के अनुसार हर एक वैंकर को कुछ न कुछ विना मांगी हुई पूंजी रखनी चाहिए। एक वैंक के पास एक न्यूनतम प्राप्त पूंजी का होना आवश्यक है। इसका विकी हुई पूंजी तथा अधिकृत पूंजी सं उचित अनुपात होना चाहिए जो देश और काल की परिस्थित पर निर्भर है। भारतीय संयुक्त पूंजी वाले वैंकों को १६४६ के वैंकिंग विधान के अनुसार प्राप्त पूंजी विकी हुई पूंजी का ४० प्रतिशत और विकी हुई पूंजी अधिकृत पूंजी की ४० प्रतिशत होनी चाहिए। इस विधान के अनुसार कोई भी कमजोर वैंक अपयीप्त प्राप्त पूंजी से व्यवसाय नहीं कर सकता।

#### सुरक्षित कोप (Reserve Fund)

प्रत्येक वर्ष वेंक हिस्सेदारों में लाभांश वितरण करने से पूर्व लाभ का कुछ प्रतिशत सुरक्तित कीप में डाल देता है। यह कीप वेंकों के लिये वहुत महत्वपूर्ण हे श्रीर वेंक की श्राधिक स्थिति की सुदृढ़ वनाता हे। इसके द्वारा श्रज्ञात घटनाश्रों से होने वाली हानियों को श्रासानी से पूरा किया जा सकता है। इस कीप की श्रिधकतर श्रासानी से विक जाने वाली प्रतिभूतियों में विनियोग कर देते हैं। प्राप्त पूंजी तथा सुरक्ति कोष मिलकर वेंक की कार्यशील पूंजी वन जाते हैं। भारतीय वेंकिंग कम्पनीज एक्ट १६४६ के श्रमुसार प्रत्येक भारतीय वेंक को लाभांश वितरण करने से पूर्व कुल लाभ का २० प्रतिशत सुरक्ति कोष में जमा करना पड़ता है जब तक कि वह प्राप्त पुंजी के बरावर न हो जाय।

इसके श्रतिरिक्त बहुत से वैंक लाभ संतुलित कोप, संदेह-पूर्ण ऋण कोप श्रीर गुप्त कोष भी रखते हैं। गुप्त कोष चिट्ठे में न दिखाकर गुप्त रखे जाते हैं। वैंक जैसी संस्थाओं के लिए गुप्त कोष बहुत आवश्यक हैं। इनके द्वारा विशेष हानियों को विना जनता को परिचित किये हुये ही पूरा किया जा सकता है जिससे जनता का वैंक में विश्वास बना रहता है।

जमा दायित्व ,७०५०००८८

वैंक विभिन्न खातों में रुपया जमा करता है और उन पर व्याज देता है ये उसके जमा दायित्व होते हैं। माँग जमा वैंक को चैंक द्वारा मांगने पर तुरन्त वापिस करनी पड़ती है। सामयिक जमा की वापसी एक निश्चित अवधि के वीतने पर की जाती है। अन्य जमा के अन्तर्गत न मांगी हुई जमा यान मांगे हुये जामांश और व्याज आते हैं।

देय बिल (Bills Payable)

यह बिल वैंक अपनी शाखाओं और एजटों के नाम लिखता है छोर उन व्यक्तियों के हाथ वेचता है जिन्हें कहीं रूपया भेजने की आवश्यकता होती है। इन विलों का अगतान उपस्थित किये जाने पर वैंक को ही करना पड़ेगा इसलिए यह वैंक का दायित्व है।

स्वीकृत तथा वेचान के लिये दायित्व (Acceptances & Endorsements)

बहुधा वैंक अपने प्राहकों के विलों पर स्वीकृति देता है.
तथा उत्तक विलों का वेचान करता है। ऐसी स्वीकृति तथा
वेचान वैंक के लिए दायित्व है क्योंकि वैंक को इनका भगतान
करना पड़ता है। परन्तु इन विलों का रुपया वैंक शाहकों से
प्राप्त कर लेता है इसलिए यह चिट्टे की सम्पत्ति के भाग में
भी दिखाये जाते हैं।

## लाभ-हानि का हिसाव ( P.& L. A/C \\_\_\_

इसके अन्तर्गत गत वर्ष तथा नये वर्ष के लाभ आते हैं। यदि यह खाता हानि वतलाता है तो वह सम्पत्ति के भाग में रखा जाता है। वैंकों की आय के मुख्य साधन निम्न-लिखित हैं:—

माँग पर वापिस होने वाले ऋणों पर का व्याज, विलों की कटोनी, ऋणों पर व्याज, साख-पत्रों की लागत पर व्याज, विलों पर स्वीकृति देने का प्रतिकल, प्रासंगिक मृल्य, अन्य आढ़त के कार्यों की आय, घरोहरी, सर्वराहकार और साधक के कार्य का प्रतिकल, वहुमूल्य वस्तुओं को सुरिच्ति रखने का प्रतिकल तथा धन भेजने और विनिमय व्यवसाय से आय।

इन सब लाभों में से वैंकर को सब रूर्च काटने पड़ते हैं जो इस प्रकार हैं:—ग्थायी तथा अन्य जमाओं पर न्याज, संचालकों और अन्य कर्मचारियों के वेतन आदि, वेंकरों के मंघों आदि के सदस्य शुल्क, दफ्तर सम्बन्धी अन्य खर्चे, प्रतिनिधियों के खर्च, भवन तथा फर्नीचर आदि का हास, अप्राप्त ऋण और कर्मचारियों हारा ग्रवन, आद तथा प्रम्य कर।

इन सर्चों को कम करने के बाद जो बचता है वैंक का लाभ होता है जिसमें से कुछ प्रतिशत सुरज्ञित व अन्य कोपों मैं जमा कर, शेप हिम्सेवारों में बांट दिया जाता है।

### शेंक की सम्पत्तियां ( Assets )

श्रव हमें यह जानना श्रावश्यक है कि वैंक किस प्रकार की सम्पत्ति में श्रपनी कार्यशील पूंजी का विनियोग करता है। श्रन्य संम्थाओं की भांति वैंक भी लाभ कमाने वाली संस्था है परन्तु यह लाभ केवल हिस्सेदारों के लिये ही नहीं परन्तु जमाकर्ताओं के लिये भी जिन्हें सूट दिया जाता है, कमाया जाता है। वैंक की आय वैंक की सम्पत्तियों से होती है, और वेंक की सम्पत्ति जन साधारण की 'वेंक के पास जमा रखने की इच्छा' पर निर्मर करती है। अतः वैंक का लाम इस बात पर निर्मर करता है कि किस सीमा तक वैंक अपनी कार्यशील पूंजी को आयप्रद सम्पत्तियों में लगाता है। वैंक में जनताका विश्वास होना भी आवश्यक है और जनता के विश्वास के लिये वैंक को अपनी सम्पत्तियां अधिक से अधिक तरल रखनी चाहिए जिससे वह शीव्रतापूर्वक और मूल्य में विना हास सहे नक़द में परिणित की जा सकें।

किसी भी वैंक को कार्यशील पूजी के विनियोग करते समय तीन वातों का ध्यान रखना चाहिए:— सुरिवतता (Safety), तरलता (Liquidity), और लाभ- प्रदत्ता (Profitability)। हुशल वैंकर ऐसी व्याजू लागल दृढ़ते हैं जो सरलता से वसूल की जा सके और भगतान के लिये लगातार पकती (Mature) रहे। इनकी सम्पत्तियों को दो श्रेणियों में वाँटा जा सकता है,— (१) लाभ न देने वाली और (२) लाभ देने वाली । वैंक की लाभ न देने वाली सम्पत्तियां नक़द कोप और मृत स्टाक हैं और लाभ देने वाली सम्पत्तियां नक़द कोप और मृत स्टाक हैं और लाभ देने वाली सम्पत्तियां मांग पर वापिस होने वाली लागत (Call Money), बिलों की लागत (Discounts), ऋण (Advances), विनियोग (Investments) और विल स्वीकार करना (Acceptances) इत्यादि हैं।

नकृत कोष (Cash Reserve)

वेंक के लिये सबसे तरल सम्पत्ति नक्कद कोष है किन्तु यह लाभप्रद सम्पत्ति नहीं है। वेंक को रक्कम निकासी की मांग को पूरा करने के लिए कुछ न कुछ नक़द कोष रखना ही पड़ता है। यह वैंक की रचा की पहली श्रेणी है। जब जनता की नक़द रुपए की मांग होती है तो पहले पहल वह बैंक द्वारा रखे हुए नक़द कोष से पूरी की जाती है। नक़द कोष का कुल जमा दायित्व से अनुपात देश और समय की परिस्थिति के अनुसार बदलता रहता है। यह निम्नलिखित वार्तो पर निर्भर है:—

- (१) बहुत से देशों में नक़द कोप का अनुपात विधान के द्वारा निश्चित कर दिया गया है। डेनमार्क में यह चाछ जमा का १० प्रतिशत है, अर्जनटाइना में यह स्थायी जमा का प्रतिशत छोर चाछ जमा का १६ प्रतिशत है, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में यह भिन्न र स्थानों में भिन्न र है। हमारे देश में सभी शिड्यल्ड और गैर-शिड्यल्ड बैंकों को चाछ जमा का ५% और स्थायी जमा का २०/० नक़द कोप के रूप में रखना पड़ता है। कुछ देशों में इस प्रतिशत में केवल वैंकों में रक्ता हुआ नक़द कोष और कुछ में केन्द्रीय बैंक में रखा हुआ नक़द कोष भी सम्मित्तित है।
  - (२) जिस देश में चैक का व्यवहार अधिक लोकप्रिय हो गया है वहां नक़द कोए का अनुपात बहुत ही कम रहता है।
  - (३) यह अनुपात देश में अन्य वैंकों के नक़द कोप के अनुपात पर भी निर्भर रहता है। यदि किसी स्थान पर एक वैंक अधिक नक़द कोप रखता है तो दूसरे वैंकों को भी वहीं प्रतिशत नक़द कोप का रखना पड़ेगा।
  - (४) नक्षद कीय की मात्रा वैंक के प्रत्येक ग्राहक की जमा के खोसत की मात्रा पर भी निर्भर रहता है। इसकी मात्रा इतनी होनी चाहिए जो सबसे अधिक जमा रखने वाले ग्राहक

की माँग पूरी कर सके।

- (४) यदि देश में निकास प्रणाली बहुत ही उन्नत है तो वैंकों पर लिखे गये चैंकों का भुगतान श्रधिकतर श्रापस ही में हो जाता है और नक़दी की विशेष श्रावश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी स्थिति में वैंक बहुत कम नक़द कोष रखते हैं।
- (६) जिन देशों में लोग अपने पास नकट़ी न रख कर वैंकों द्वारा काम करते हैं वहाँ धैंकों के पास हमेशा रुपया आता और जाता रहता है और उन्हें रुपये का अभाव नहीं रहता। अतः वे कम नकट कोप से भी अपना कार्य चला सकते हैं।
- (७) यदि किसी वैंक की लागत ऐसी है जो आवश्यकता पड़ने पर आसानी से वसूल की जा सके तो उस वैंक का कार्य कम नकद कोष से भी चल सकता है।
- (८) ज्यापारिक होत्र के वैंकों को कृषक होतों के वैंकों की अपेक्षा अधिक नकद कोष रखना पड़ता है क्योंकि ज्यापारियों को बार २ रूपया निकालने की आवश्यकता पड़ती है।
- (६) यदि बैंक के प्राहक ऐसे हैं कि कभी २ बहुत रक्तम निकालते हैं जैसे विलों के दलाल तो बैंक को उनकी मांग पूरा करने के लिए पर्याप्त नक़द कोष रखना पड़ता है।

मृत स्टाक (Dead Stock)

यह वैंक की लाभ न देने वाली दूसरी सम्पत्ति है जिसमें वैंक भवन श्रीर उसके सम्वन्ध की श्रान्य वस्तुयें जैसे फर्नीचर श्रादि सम्मिलित हैं। इनका होना भी वैंक के लिए श्राति श्रावरयक है क्योंकि विना इनके व्यवस्थाय करना ही श्रासम्भव है। वैंक भवन बहुत सुन्दर होना चाहिए जिससे लोग श्राक्षित हों। इसके श्रातिरिक्त वह सुरिन्ति भी होना चाहिए श्रीर कम मृत्य का भी। श्रावरयकता

पड़ने पर मृत स्टाक श्रासानी से वेचा नहीं जा सकता। के वेंक की लाभप्रद सम्पतियां

लघु कालीन ऋण (Money at call and ShortNotice):

यह एक प्रकार का ऋल्पकालीन ऋगा है जो केवल कुछ दिनों के लिए ही दिया जाता है और सृचना देकर २४ यन्टे के अन्दर शीघ ही वापिस लिया जा सकता है। कुछ देशों मंयह ऋग १४ दिनों के लिए भी दिया जाता है। इन ऋगों पर सूद की दर बहुत कम होती है क्योंकि ऋणी इसका लाम वहुत कम समय तक उठा पाता है। लन्दन में ऐसे ऋण बहुधा विल के दलालों, भुनान गृहों (Discount Houses) तथा स्टाक एक्सचेंज के व्यवसायियों को प्रथम श्रेणी के प्रतिभृतियों पर दिये जाते हैं। भारतवर्ष में ऐसे ऋण अधिक लोक प्रिय नहीं हें क्योंकि यहाँ डिस्काउन्ट मार्केट श्रीर स्टार्क एक्सचैंज श्रिधक संगठित नहीं हैं। फिर भी वैंक अपने पास के अतिरिक्त नक़द कोप को इस प्रकार के ऋणों में देकर क्षत्र लाभ कमा लेते हैं। यह ऋण खतरे से खाली हैं क्योंकि इनकी जमानतों को वेच कर श्रासानी से वस्ती की जा सकती है। शांतिकाल में यह नकर के समान ही सेमफे जाते हैं छोर यह रचा की दूसरी श्रेगी में याते हैं।

विनिभय विलों का भ्नाना (Bill Discounting)

वैंकों के लिए श्रमनी कार्यशील प्ंजी का सदुपयोग करने का यह सबसे उत्तम साधन माना गया है। इस ने ज्यापारिक विल, देशी तथा विवेशी विल, ट्रेजरी विल तथा प्रामिसरी नोट सन्मिलित हैं। इनकी श्रविध प्रायः तीन माह की हुश्चा करती है। इन विलों पर बहुधा श्रन्छी २ संस्थाओं के हस्ताहर होते हैं। भारत में शिड्यल्ड तथा सहकारी वैंक इन विलों पर हस्ताकर करते है। इन हांताचरों के काण इनःविलों को आवश्यकता के समय श्रन्य संस्थाश्रों श्रथना केन्द्रीय वैंक के हाथों वेचा या दुवारा मनाया जा सकता है। ये बिल भी खतरे से रहित होते हैं और केवल संकटमय परिस्थिति के समय ही इनके मूल्य में कमी होती है। इनमें तरलता और सुरितता अधिक होती है और इसी कारण इनमें कम आय होने पर भी वैंकर इनमें अधिक रुपया लगाते हैं। यह रहा की तृतीय श्रेगी में आते हैं। परन्त विलों के सम्बन्ध में उनके लिखने वाले. ऊपर वाले तथा वेचान करने वाले धनियों की व्यापारिक स्थिति का भी पता लगाते रहना चाहिये क्योंकि उनकी स्थिति पर ही विलों का भुगतान निर्भर है। फिर एक ही प्रकार के सौदों के विलों में ही सारी रकम नहीं फंसानी चाहिये और अन्त में लगातार पकने वाले विलों में 🕾 वैंक को अपनी रक्तम लगानी चाहिये जिससे वह धीरे २ मिलती रहे श्रीर ग्राहकों की मांग की पूर्ति होती रहे।

विनियोग (Investments) —.

वेंक छापनी पूंजी सरकारी, छार्ध-सरकारी, सार्वजनिक संखाओं और उद्योग धन्धों सम्बन्धी साख-पत्रों में भी लगाते हैं। सरकारी प्रतिभूतियां काफी सुरिवत होती हैं और आव-श्यकता पड़ने पर आसानी से वेची जा सकती हैं। परन्तु जब सूद की दर बढ़ जाती है तो इनका मूल्य घट जाता है। आर्थिक मन्दी के समय तो इनका बेचना बहुत कठिन हो जाता है और प्रतिभूतियों का मूल्य भी आर्थिक मन्दी के समय गिर जाता है। इन पर की वार्षिक आय भी अधिक नहीं होती। इन साखपत्रों की कीमत बढ़ जाने प अवश्य

लाभ हो जाता है परन्तु यह सट्टेवाजी है और वैंकिंग व्यवसाय के विरुद्ध है। परन्तु फिर भी एक व्यापारिक वैंक को अपनी कार्यशील पूंजी का अधिक हिस्सा इन साख पत्रों में नहीं लगाना चाहिये क्योंकि मन्दी के समय इस को वेचना कठिन हो जाता है और इसके अतिरिक्त व्यापारिक वैंकों के लिये विनियोग का यह उपयुक्त चेत्र है भी नहीं।

ऋण तथा अग्रिम (Loans and Advances)—

ऋण तथा श्रिम वेंकर का मुख्य व्यवसाय है। यह सब बेंकर की सब से श्रिषक लाभ देने वाली सम्पत्ति है। बेंकर श्रव्हें सूद पर ऋण देकर लाभ कमाता है। साधारणतया यह ऋण नकद साख, ऋण तथा श्रिधिनकास का रूप लेते हैं। इन में तरलता की कमी होती है क्योंकि ऋणियों से शीघ ही इनकी वापसी नहीं ली जा सकती। ऋण देने से पहले बेंकर को निम्न-लिखित वातों का ध्यान रखना चाहिये:—

- ?—'एक ही टोकरी में सभी अंडों को रखना उचित नहीं — वाली कहावत के अनुसार वैंकर को एक ही चंत्र या एक ही व्यवसाय में श्रिधिक ऋण नहीं देने चाहिये। जहां तक हो ऋण अधिकाधिक विस्तृत चेत्र में बंटे रहने चाहिये।
  - २-- कुल जमादायित्व का एक खास प्रतिशत ही ऋग तथा स्त्रियम के रूप में देना चाहिये।
- ३—प्रत्येक वैंकर को नक़दी का पर्याप्त कोप अपने पास रखना चाहिये।

४—वैंकर को जमानत भली भांति देख कर लेनी चाहिये और श्रपने पत्त में मूल्य में घट वढ़ होने की सम्भावना के श्रतुसार यथेष्ट गुँजाइश ( Margin ) रख लेनी चाहिये। ४—उसे इस बात का ध्यान होना चाहिये कि उसे चाल् लोन देन का प्रबन्ध करना है।

६—च्यापारिक वैंकों का उद्देश्य केवल श्राल्पकालीन साख उत्पन्न करना है श्रीर उन्हें इस नियम से विचलित नहीं होना चाहिये।

७—ऋगों का वार २ नवीनकरण नहीं करना चाहिये। इससे उनका भुगतान कठिन हो जाता है।

म्म के उद्देश्य को भी ध्यान में रखना वेंकर के लिये आवश्यक है। यह देख लेना चाहिये कि ऋग कहां से वापिस होगा।

६—जमानतों के मृत्य का भी ध्यान वैंकर को रखना चाहिये। यदि उनका मृत्य अधिक घट जाय तो अन्य जमानत मांग कर उस को पूरा कर लेना चाहिये।

१०—अधिक कम च्याज पर भी ऋण नहीं देने चाहिये।

११—अन्त में बैंकर को ऋगी का चरित्र भी देख लेना चाहिये क्योंकि अच्छे चरित्र से बढ़ कर कोई जमानत नहीं है। ऋगी में ईमानदारी, तत्परता, न्यायप्रियता और व्यवस्था पालन की आदत होना आवश्यक है। यही गुग उसके चरित्र को बनाते हैं।

#### अभ्यास-प्रश्न

१—वेंक की क्रिया (Working) का संचेप में वर्णन कीजिये ! २—वेंक का एक चिट्ठा (Balance Sheet) दीजिये तथा उसकी किन्हीं चार वातों को विस्तारपूर्वक समक्ताइये ।

३—चैंक की कार्यशील पूंजी किन तरीकों से प्राप्त होती है श्रीर उसका उपयोग किस प्रकार किया जाता है संदोप में समकाइये।

#### तीसरा अध्याय ।

## वैंकर और ग्राहक

वैंक छोर बाहक के सम्बन्ध के विषय में लिखने से पूर्व यह जान लेना चाहिये कि वैंकर और बाहक किसे कहते हैं। वैंकर की परिभाषा करना वहुत ही कठिन है। फिर भी साधारण तौर पर हम यह कह सकते हैं कि वैंक या वैंकर वह है जो चाल खाते में मुद्रा जमा करे छोर चैक हारा उसका भुगतान करे। जान पेगट (John Paget) के अनुसार कोई भी सभ्या या व्यक्ति वैंकर नहीं हो सकता जो खातों पर रुपये जमा न करे, चैक न सिकारे और रेखांकित व अरेखांकित चैक एकत्रित न करे।

प्राह्म वह है जो कुछ समय तक वैक से व्यवहार करता रहा हो छोर उसका वैक से कारवार वैकिंग सम्बन्धी हो। आज कल पहली रार्त का होना अर्थात प्राह्म का कुछ समय तक वैंक से व्यवहार करता रहना आवश्यक नहीं है। यदि उसी दिन भी हिसाब खोला गया हो जिस दिन के लेन-देन के सम्बन्ध में कोई भगड़ा है तब भी वह प्राह्म माना जायगा। इसलिये प्राह्म वह है जो वैंक में अपना हिसाब रखता है, रुपये जमा कराता है तथा उन्हें चैक द्वारा निकालता है। इसका यह अर्थ हुआ कि वैंकर के यहां उसका चाल खाता

( Running Account ) होना चाहिये । वैंकर तथा ग्राहक का सम्बन्ध—

वेंकर छोर याहक का आपस में प्रमुख सम्बन्ध देनदार छोर लेनदार का है। याहक छपना रुपया वेंक में जमा कर वेंक का लेनदार बन जाता है छोर वेंक याहक का देनदार। परन्तु जब याहक वेंक की आज्ञानुसार अपने जमा किये हुये धन से अधिक रुपया अपने खाते में से निकाल लेता है तो यह सम्बन्ध उल्टा हो जाता है अर्थात याहक देनदार हो जाता है और वेंकर लेनदार।

वैंकर इस जमा किये हुये रुपये के सम्बन्ध में प्राहक का द्रस्टी या एजेन्ट नहीं होता, जब तक कि वह द्रस्टी या एजेन्ट विशेष रूप से न वना दिया जाय। इसलिये वैंकर को जमा की हुई रकम पर पूरा श्रिधकार होता है श्रीर वह जिस प्रकार भी चाहे उसे अपने काम में ला सकता है। वैंक की यह जिम्मेदारी अवश्य होती है कि प्राह्क जब रूपया मांगे वह चसे तुरन्त वापिस करे। वैंक और साधारण कर्जदार में भेद इतना ही है कि साधारण कर्जदार के विरुद्ध कर्ज की अवधि समाप्त हो जाने पर लेनदार विना उससे कर्ज की श्रदायगी माँगे ही कानूनी कार्यवाही कर सकता है। परनतु वैंक जब तक त्राहक उससे रुपया न मांगे तव तक उसे अदा नहीं करता । यदि वैंकर दिवालिया हो जाय तो प्राहक के अधिकार एक साधारण लेनदार के होंगे। वैंकों के ऋण के सम्बन्ध में सियाद का विधान (Law of Limitations) नहीं लागू होता है। वैंक को सर्वदा प्राहक की इच्छा के अनुसार ऋग का सुगतान कस्ना चाहिये अन्यथा वह स्वयं एस रकम के लिये उत्तरदायी होगा। यदि श्राहक के वैंक में एक से श्रधिक खाते हैं, तो वैंक को उसी खाते में से रक़म देनी चाहिये, जिसका प्राहक ने उल्लेख किया हो, श्रोर र्याद ग्राहक कोई रूपया वैंक में जमा कराने भेजे तो वैंक को डसे इसी खाते में जमा करना चाहिये, जिसका बाहक उल्लेख करे। यदि प्राहक कोई उल्लेख नहीं करता है, तो वैंक उस रक्षम को उस ऋण के वसूल करने के प्रयोग में ला सकता है जो ऋगा वैंक का प्राहक पर हो। वैंक अपने प्राहक के प्रति ही उत्तरदायी होता है न कि चैंक के श्रधिकारी के प्रति। वैंक अपने बाहकों के चैंकों का रुपया देने के लिये सर्वदा उत्तरदायी है। यदि बहु बाहुक के चैक को विना किसी कारण आस्वीकृत कर देगा, तो वह ज्ञात पूर्ति के लिये उत्तरदायी होगा। वैंक . ब्राहक के चैक, ड्राफ्ट इत्यादि तभी उसके खाते से जमा करेगा जब वह उनका रुपया वसूल कर लेगा। यदि शहक के वेंक में दो खाते हों और एक में नामे वाकी हो और दूसरे में जमा हो, तो वैंकर बाहक को सूचना देकर दोनों खातों का जमा सर्च बराबर करा सकता है। वैंकर का यह कर्तव्य है कि वह विना किसी कारण अपने प्राहकों के खाते किसी की न वतावे। ब्राह्क के खाते सम्बन्धी प्रत्येक वात के लिये गोपनीयता वनाये रखने को वैंकर सहैव वाध्य होता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों में वैंक चैंक को विना भुगतान किये लौटा सकता है:—

(१) जब चैंक पर लिखे हस्ताझर (Signature) बैंक को पहिले दिये गये नमृने के हस्ताझर से नहीं मिलते हों।

(२) जब शब्द छौर श्रंकों में लिखी गई रकम में अन्तर हो।

(३) जब चैक वैंक के पास शाहक की शेप रकम से

छाधिक के लिये काटा गया हो, विशेषकर उस समय जर्व कि छाधिक रकम निकालने (Overdraft) के बारे में पहिले से बातचीत न कर ली गई हो।

- (४) जब चैक पर आगामी अथवा वहुत पहिले की तारीख लगा दी गई हो।
- (४) जब चैक धनी जोग (Order) हो श्रौर वैंक पायन्दा (Payee) से परिचित न हो।
- (६) जब चैंक का रेखांकन ( Crossing ) कर विया गया हो झौर चैंक वैंक की मारफत प्रम्तुत न किया हो।
- (७) जब चैंक पर किये गये विशेष परिवर्तनो (Material Alterations) पर प्राहक के पूरे हम्नाचर न हों।
- (=) जब प्राहक ने वैंक को भुगतान न करने की आजा दे दी हो।
- (E) जब न्यायालय द्वारा श्राहक के खाते में से रकम निकालने पर प्रतिवन्ध लगा दी हो।
- (१०) जब चैक का भुगतान करना वैंक अथवा जनता के हितों के विपरीत जाता हो। यह प्रायः कम होता है।
- (११) जब आहक मर जाय, पागल हो जाय अथवा दिवालिया हो जाय।
- (१२) बैंक अपनी खुरचा के लिये, चैंक के वैंक के नियमित रूप में न होने अथवा आहक को दिये गये खाली चैंकों की संख्या न मिलने पर भी भुगतान नहीं करते।

(१३) अन्य कोई कारण ।

वैंकर का प्राहक से सहायक सम्बन्ध भी होता है। यह

दो प्रकार का होता हैं:--

(१) आढ़त (Agency) का और (२) घरोहर (Trust) का।

्र त्राढ्त का सम्बन्ध—निम्निलिखित परिस्थितियों में वैंकर प्राह्क के त्रढ़ितये का काम करता है :—

(१) जब वह ब्राहक के चैंक, बिल, बैंक ड्राफ्ट इत्यादि का रूपया इकट्टा करता है या उनका भुगतान करता है।

(२) जब वह प्राहक के विल स्वीकार या वेचान करता है।

(३) जब वह ब्राहक के नाम रकम एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजता है।

(४) जब वह ब्राह्क के लिये प्रतिभूतियों का क्रय-विक्रय करता है।

र्वेंकर को उपरोक्त कार्य प्रतिनिधि के रूप में बहुत साव-धानी से करना चाहिए ताकि वह प्राहक को उनके लिये उत्तरदायी ठहरा सके।

धरोहर का सम्बन्ध — बैंक अपने ग्राहकों के धरोहरी (Trustee) भी हो है है। अपने ग्राहकों की वहुम्ल्य वस्तुय मुहरवन्द हालत में सुर्रिक्त के लिये प्राप्त करते हैं। जब वह यह कार्य मुफ्त करता के लिये प्राप्त करते के लिये केवल एक वहुत वही असीवधानी करने पर ही उत्तरदायी होता है, परन्तु जब वह इस कार्य के लिये शहक से कुछ प्रतिफल लेता है तो वह थोड़ी सी असावधानी के कारण सित के लिये भी उत्तरदायी होता है। अंग्रेजी विधान में मुफ्त धरोहरी और प्रतिफल पाये हुये धरोहरी की स्थिति में कोई अन्तर नहीं है। वैंकर को धरोहर के विषय में उतना ही सावधान होना चाहिये जितना कि वह स्वयं की वस्तुओं के

िलये होगा श्रन्यथा वह माल के खराव हो जाने, नष्ट हो जाने श्रीर खो जाने का स्वयं जिम्मेदार होगा। वैंकर को घरोहर अपनी ही जगह पर रखनी चाहिये दूसरी जगह पर सामान रखने पर यदि कोई चित होती है तो वह सावधानी वर्तने पर भी उसके लिये जिम्मेदार होगा।

कभी २ वेंकर धरोहर अपने ऋग के लिये जमानत के रूप में रखते हैं। उस धरोहर की भी उपरोक्त ढंग से ही निगरानी करनी चाहिये। ऐसी धरोहर के सम्बन्ध में वेंकर के निम्नुलिखित अधिकार हैं यदि बाहक ऋग चुकाने में असफल होता है।

१—प्रह्णाधिकार (Lien)—यह वह श्रिधिकार है जिसके श्रमुसार वेंकर जमानत को ऋग न चुकाने पर केवल रोक सकता है वेच नहीं सकता। वेचने के लिये श्रदालत से डिश्री करवाना श्रावश्यक है श्रीर वाद में कुर्की करवा कर जमानत विक्रय भी की जा सकती है। श्रह्णाधिकार दो शकार का होता है।

(अ) साधारण मह्णाधिकार (General Lien)—इस अधिकार के अनुसार वैंकर किसी भी अच्छा अधिकार देनें वाली वस्तु को जो उस के पास साधारण व्यापार में आई है केवल रोक ही सकता है जब तक उसके मालिक के ऊपर कोई भी भुगतान रह जाय। यह मह्णाधिकार निम्न दूशाओं में लागू नहीं होता:—

(i) त्रह्णाधिकार उन वस्तुद्यों पर लागू नहीं होता जों किसी विशेष कार्य के लिये वैंकर के पास जमा कराई गई हो या गलती से वैंकर के पास आगई हो।

(ii) जमानतों का वैंकर के पास धरोहरी के रूप में होना

श्रावश्यक है, उनके बैंकर के रूप में होने पर यह ग्रह्णाधिकार लागू नहीं होगा।

(iii) यह श्रियकार उन चैक, विल श्रीर साखपत्रों पर भी खत्म हो जाता है जिनमें कोई कमी हो, या जाली हों श्रीर वैंकर उन पर श्रुच्छे विश्वास के साथ कार्य न करें।

(iv) वैंकर का किसी सामेदारी में किसी हिस्सेदार के निजी हिसाव पर सामेदारी के ऋण के लिये गृहणाधिकार लागू नहीं होगा।

(v) वैंकर का मरे हुए याइक की जमा पर उसके उत्तराधिकारी द्वारा ली हुई श्रिधिक रकम पर भी यह श्रिधिकार

लागू नहीं होगा ।

व-विशेष प्रहणाधिकार (Particular Lien)—इस 
प्राधिकार के ष्रानुसार वेंकर को किसी वस्तु को उस समय तक 
रोकने का श्रधिकार है जब तक उसके सम्बन्ध के उसको सब 
सुगतान प्राप्त न हो जाँय। यदि किसी वेंक के पास एक 
४०००) रुपए के ऋण के लिए कोई ६०००) रुपये की जमानत 
है तो वह इस जमानत पर ४०००) रुपए श्रोर उसका ज्याज 
वस्त करने का विशेष प्रह्णाधिकार रखता है। शेष पर उसे 
कोई साधारण प्रह्णाधिकार नहीं है। परन्तु यदि वह विशेष 
ऋण की श्रदायगी के बाद भी उसके पास छोड़ दिया जाय 
तो वेंकर का उस पर साधारण प्रह्णाधिकार हो जावेगा।

२-गिरवी (Pledge)—यह वैंकर का वह अधिकार है जिसके द्वारा यदि ऋगा का भुगतान नहीं हुआ है तो वह अधिकार पत्रों को रोक कर वेच भी सकता है। जमानत वेचने से प्राप्त हुआ धन ब्राहक के नाम में जमा कर दिया जाता है।

३—रहन ( Mortgage )—जन जमानत अवल सम्पत्ति जैंसे मकान, जमीन आदि के रूप में होती है तो वह रेहन कहलाती है। यह दो प्रकार का होता है:—

- (i) वैधानिक (Legal)—इसमें रेहन रखने वाला एक सरकारी काराज पर लिखकर रजिस्ट्री करवाकर रहन पाने वाले के वाल को देता है। अचल सम्पत्ति रेहन पाने वाले के नाम कुर दी जाती है जो यह ऋण के न चुकाने पर वेच सकता है। ऋण चुकाने के वाद वह सम्पत्ति रेहन रखने वाले को वापस कर दी जाती है।
- (ii) सादा रेहन (Equitable) इसमें अधिकार पत्र अकेले या एक स्मरण पत्र के साथ या केवल स्मरण पत्र को ही रेहन पाने वाले को साप दिया जाता हैं जो रेहन अदालत की स्वीकृत से वेच सकता है।

विशेष सम्बन्ध—उपरोक्त सम्बन्धों के श्रतिरिक्त वैंक का आहकों से विशेष सम्बन्ध भी होता है जो इस प्रकार है:—

नावालिग़ (Minor)—नावालिग विना किसी जोखम के वेंक में खाता खोल सकता है। परन्तु वेंकर को नावालिग को उसकी जमा की हुई रक्षम से अधिक रक्षम नहीं निकालने देनी चाहिए क्योंकि वेंक उसकी नावालिग से वसूल नहीं कर सकता। अधिकतर वेंक नावालिगों का खाता उनके माता-पिता के नाम से खोलते हैं। नावालिग किसी के आद्तिये के रूप में कार्य कर सकता है।

विवाहिता स्त्री (Married woman)—विवाहिता स्त्री वैंक में खाता खोल कर चैंक काट सकती है। परन्तु यदि वैंकर ने उसे कोई ऋण दे दिया है तो वह उसे जेल नहीं भिजवा सकता केवल उसकी व्यक्तिगत पृथक जायदाद या र्छा घन को कुर्क करवा सकता है उसका पति उसके लिए हुए ऋग का उत्तरदायी नहीं होगा।

दिवालिया (Insolvent)— वैंकर को किसी याहक के दिवालिया हो जाने की स्वना मिलते ही उससे व्यवहार वन्द कर देना चाहिए। उसकी सारी सम्पत्त पर आफ़िशियल रिसीवर का अधिकार होता है। वैंक को उन दिवालियों का जिनको अदालत ने ऋग्मुक्त नहीं किया है हिसाब नहीं खोलना चाहिए।

पागल मनुष्यों के चैकों का भी भुगतान वैंक की नहीं करना चाहिए।

सम्मिलित हिन्दू परिवार (Joint Hindu Family)— इनके चैकों के सम्बन्ध में वैंकर को यह देख लेना चाहिए कि चैंक पर परिवार के प्रबन्धकर्ती या कर्ता के हस्तावर हैं या नहीं।

आदितियों के हिसान (Agents' A/cs)—यदि कोई व्यक्ति प्रितिनिधि के रूप में चैक पर इस्ताच्चर करता है तो वैंक को उसके इस्ताच्चर एक फार्म पर ले लेने चाहिए श्रीर वैंकर को यह भी जान लेना चाहिए कि प्रितिनिधि के इस सम्बन्ध में क्या श्रीधकार हैं। वैंकर को यह भी माल्म कर लेना चाहिए कि प्रितिनिधि की मृत्यु पर किस तरह हिसाव होगा। प्रितिनिधि के श्रनधिकार कार्यों के लिए मालिक का कोई उत्तरदायित्व न होगा।

संयुक्त साता (Joint Account) - दो या दो से अधिक व्यक्तियों के नाम में भी खाता खोला जा सकता है। ऐसी दशा में वेंकर को एक लिखित आदेश प्राप्त कर लेना चाहिए कि खाते का संचालन किस प्रकार होगा और चैक

वित्त इत्यादि का वेचान किस प्रकार होगा अथवा उनमें से किसी की मृत्यु हो जाने पर रक्षम किसको दी जावेगी। यदि खाता खोलने वाले सव व्यक्ति किसी एक को चैंक, विल इत्यादि पर हस्तावर करने का अधिकार नहीं देते हैं तो सभी पत्रों पर सबके हस्तावर होना आवश्यक है। ओवर- हाफ्ट देते समय वैंक को सब व्यक्तियों से यह स्वीकृति ले लेनी चाहिए कि वे सभी सम्मिलित तथा व्यक्तिगत रूप से उसके देनदार होंगे नहीं तो वे लोग उसके सम्मिलित रूप से ही देनदार होंगे।

धरोहरी (Trustee)—इन खातों में बैंकर को यह देख लेना चाहिए कि द्रस्टी द्रस्ट के काम के ही लिए रूपया निकाल रहा है खर्च के लिए नहीं। यदि द्रस्ट का हिसाब सम्मिलित नामों में है तो चैंकों पर सबके हस्ताचर होने चाहिए जिनके हस्ताचर बैंक को एक धरोहर पत्र पर ले लेने चाहिए। किसी द्रस्टी के दिवालिया हो जाने का द्रस्ट पर कोई प्रमाव नहीं पड़ता।

साझेदारी (Partnership)—वेंकर को एक साभीदार के कहने पर फर्म का खाता नहीं खोलना चाहिए और न ऐसे चेंकों का भुगतान करना चाहिए जिस पर एक ही साभीदार के हस्ताचर हों। ऐसा वह तभी कर सकता है जब वह सभी साभेदारों से इस आशय का लिखित आदेश ले ले। हिसाव खोलते समय बेंक को इस बात का सभी साभेदारों से लिखित आदेश ले लेना चाहिए कि वे खाता खोलना चाहते हैं। हिसाब का किस प्रकार संचालन होगा, चेंक पर कोन हस्ताचर करेगा, ऋण के लिए साभीदार व्यक्तिगत और सम्मिलित हुए से उत्तरदायी होंगे यह सब बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए।

## मुद्रा, विनिभय तथा वैंकिंग

फर्म का हिसाब फर्म के नाम में होना चाहिए। जब कोई साभीदार फर्म से अलग होता है तो वेंक को पहले खाते वन्द कर देने चाहिए और एक नया खाता खोलना चाहिए नहीं तो अलहदा होने बाला सामीदार वेंक हारा फर्म को उस समय के दिये हुए ऋग के दायित्व से मुक्त हो जावेगा जब कि वह फर्म का सामीदार था।

कर्मानवां (Joint stock companies)—कर्मानयां का खाना खोलते समय वेंकर को उस प्रस्ताव की नकल मांग लेनी चाहिए जो उसको संचालकों ने वेंकर नियुक्त करते समय स्वीकृत किया था। वेंकर को यह भी लिखित ले लेना चाहिए कि खाते का संचालन कीन करेगा। उसे कर्म्मनी की रिजिस्ट्री ख्रीर कार्य खारस्थ का प्रमाण पत्र भी देख लेना चाहिए। ख्रीर कार्य खारस्थ का प्रमाण पत्र भी देख लेना चाहिए। ख्रीर कार्य का समरण पत्र ख्रीर नियमावली भी ले लेनी चाहिए। समरण पत्र से कर्मनी के कारोवार और संचालकों के ख्रिधकारों का ज्ञान हो जायगा। नियमावली से हिसाब खोलने ख्रीर हस्तावर करने के नियमों का पता चल जायगा। ऋण देते समय वेंक को संचालन वोर्ड के प्रस्ताव की नकल जिससे ऋण लेने का ख्रिधकार दिया गया है मांग लेनी चाहिए। यह प्रस्ताव समरण पत्र और नियमावित के ख्रानुसार होना चाहिए।

#### अभ्यास-प्रश्न

१—वैंक किन २ खातों में घन जमा करते हैं ? उनमें से प्रत्येक के विशेष तज्ज् बताइये।

२—वैंकर ग्रीर ग्राहक में किस प्रकार के विविध सम्बन्ध होते हैं ? समकाइये ।

३—एक वेंबर के ग्राहक के प्रति क्या क्या कर्तव्य है १ विस्तार पूर्वक लिखिये।

#### पांचवाँ अध्याय

## मुद्रा वाजार

मुद्रा वाजार वह स्थान है जहां मुद्रा के ब्राहक अर्थात् उधार तेने वाले मुद्रा के विकेताओं अर्थात् उधार देने वालों के सम्पक्त में आकर मुद्रा के उपयोग का क्रय विकय या लेन देन करते हैं इस वाजार में भी हो पन होते हैं — उधार लेने वाले अर्थात् औद्योगिक संस्थायें, सह वाजार के व्यापारी और केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारें और दूसरा पन्न उधार देने वालों का होता है जिसमें व्यापारिक वेंक, वहा गृह, विल बोकर, महाजन तथा केन्द्रीय वेंक सम्मिलित हैं। इस वाजार में व्यापारिक विलों, साख पत्रों और सरकारी पत्रों आदि में भी लेन देन होता है।

मुद्रा वाज़ार के कार्य—(१) मुद्रा वाजार राष्ट्र के अतिरिक्त कोप (Excess Funds) को एक जगह एकत्रित करके राष्ट्र की आर्थिक उन्नति में लगाता है।

(२) यह राष्ट्र के श्रांतिरिक्त कीष की उन न्यक्तियों से जिनको उसकी श्रावश्यकता नहीं है, लेकर उन चेत्रों श्रोर न्यक्तियों को जिनको उसकी श्रावश्यकता है दिलवाने में सहायता देता है श्रीर उधार लेने वालों श्रीर देने वालों के वीच मध्यस्य का कार्य करता है।

- (३) मुद्रा वाजार के हारा तात्कालिक आवश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये नक़द पूंजी प्राप्त होती है।
  - (४) सुसंगठित सुद्रा वाजार के द्वारा सरकार भी श्रप्ती श्रल्पकालीन सुद्रा कोप की श्रावश्यक्तायें पूरी कर लेती हैं। विदेशी सरकारें भी सुसंगठित सुद्रा वाजार में श्रल्पकाल के लिये ऋण ले सकती हैं।
  - (५) यह व्यापारियों श्रोंग उद्योगपितयों को द्रव्य के उपयोग की सहायता प्रदान कर देश में व्यापार तथा ख्योगी को प्रोत्साहन कर देश का उत्पादन तथा सम्पत्ति बढ़ाता है।
  - (६) मुद्रा वाजार व्याज दर तथा कटोती दर में भी स्थायित्व स्थापित करता है। भारत में बीसवीं शताव्दी के छारम्भ में बड़े २ शहरों जैसे कलकता, वम्बई तथा मद्रास के छातिरक्त कहीं भी मुद्रा बाजार सही छार्थ में मौजूद नथा। इन बड़े शहरों में भी यूरोपियन वैंकों का एकाधिकार था जो केवल छन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में ही छार्थिक सहायता देते थे। देशी व्यापार व उद्योग धन्धे सब छार्थिक सहायता के लिये महाजनों छोर देशी वैंकरों पर ही छिकतर निभर थे। परन्तु छाब काकी संख्या में भारतीय सम्मिलित पूंजी वाले वैंक खुल गये हैं जो देशी व्यापार में छाश्रिक सहायता पहुंचाते हैं।

श्राधुनिक वेंकों की स्थापना के प्रारम्भ में मुद्रा वाजार में त्रस्तु विरोप में मुद्रा की कमी रहती थी परन्तु रिजर्व वेंक की स्थापना के वाद यह कठिनाई दूर हो चली है। श्रव मुद्रा वाजार का श्रध्ययन रिजर्व वेंक की स्थापना के वाद से किया जायगा। मुद्रा वाजार की वनावट में सर्वप्रथम रिजर्व वेंक का नाम श्राता है जो श्रीर दूसरे वेंकों का वेंक है। उसके परचात,

श्रतुस्चित वैंक, सहकारी वैंक, इम्पीरियल वैंक तथा विदेशी विनिमय वैंक हैं जो ऋण देने वालों की गिनती में आते हैं। इसके पश्चात् विना श्रतुस्चित वैंक, सेण्ट्रल वैंक, साख समितियां, भूमि वन्यक वैंक, देशी वैंकर तथा श्रार्थिक व्यवस्था के विभिन्न चेत्र श्राते हैं जो ऋण लेने वाले होते है।

रिज़र्व चेंक आफ इण्डिया (Reserve Bank of India) यह भारत का केन्द्रीय बैंक है जो रिज़र्व वेंक छाफ इण्डिया एक्ट १६३४ के अनुसार स्थापित किया गया। यह सब वेंकों का सिर्ताज है। इसका वर्शन छागे एक अलग अध्याय में किया गया है।

√इम्पीरियल चैंक (Imperial Bank of India)—सह वैंक १६२१ में म्थापित किया गया था। यह रिजर्व वैंक की स्थापना से पूर्व कुछ केन्द्रीय वैंक के कार्य भी करता था। अव भी यह वैंक बहुत से स्थानों में रिजर्व बैंक के आढ़तिये का काम करता है। यह वैंक भारत का सब से महत्वपूर्ण वैंक है। मुद्रा वाजार में इसका एक विशेष स्थान है। इसकी पंजी तथा साधन अन्य वैंकों की अपेना बहुत अधिक है। छोटे छोटे वेंक अब भी इसी के पास आर्थिक सहायता के लिये पहुँचते हैं। अनुसूचित वेंक ( Scheduled Banks )—ये वे वेंक हैं जिन के नाम रिजर्व वैंक की सूची (Schedule) में दर्ज हो चुके हैं। इन वैंकों के पास रिजर्व वैंक एक्ट की ४२६ धारा के श्रतुसार पांच लाख रुपये की चुकता पूंजी श्रीर पांच लाख रुपये का रिनत कोप होना आवश्यक है। इन वैंकों को रिंजर्वे वैंक को यह भी विश्वास दिलाना पड़ता है कि उनके कार्य जमां कर्ताओं के अहित में नहीं होते। ये वैंक भी भारतीय मुद्रा वाजार के महत्वपूर्ण अंग हैं।

विदेशी विनिमय वेंक (Exchange Banks)—ये वे सिमित्तित पूंजी वाले वेंक हैं जिनके प्रधान कार्यालय विदेशों में हैं। ये अन्तर्राष्टीय व्यापार में सहायता पहुँचाते हें और देशी और विदेशी मुद्रा (Currency) का विनिमय करतें, हैं।

स्टेट कोआपरेटिव वैंक—ये प्रान्तीय सहकारी हैं छौर प्रान्त भर के सहकारी छान्टोलन के केन्द्र हैं। जिला वैंक इन से ऋण लेते हैं। ये मुद्रा वाजार तथा सहकारी वैंकों में सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इनका रिजर्व वैंक से सीधा सम्बन्ध है।

विना अनुमृचित चेंक ( Non-Scheduled Banks ) ये वे भारतीय सम्मिलित पूंजी वाले चेंक हैं, जिनका नाम रिज़र्व चेंक की दूसरी सूची में दर्ज नहीं है। इनकी पूंजी ४ लाख से कम होती है। इनका रिज़र्व चेंक से कोई सीधा सम्चन्ध नहीं है परन्तु १६४६ के चेंकिंग एक्ट के अनुसार इन से भी सन्वन्ध वढ़ गया है। ये अधिकतर इम्पीरियल चेंक तथा अनुस्चित चेंकों से ऋण लेते हैं।

सेंट्ल वेंक और सास सिमितियां (Central Bank & Credit Societies)—यह सहकारी सिमितियां हैं जो अपने फण्ड के लिये प्रान्तीय या राज्य सहकारी वैंकों पर निर्भर रहती हैं। ये सिमितियां प्रान्तीय सहकारी वैंकों के अदेशानुसार कार्य करती हैं।

भूमि नन्धक वेंक (Land Mortgage Banks)—चें चैंक किसानों को दीर्घ काल के लिये रुपया उधार देती हैं।'चे उन्हें पुराने ऋणों को चुकाने में सहायता देती हैं और उनकी भूमि को वन्धक से छुड़ाने में मदद देती हैं। चे बैंक.कई

## प्रकार के होते हैं।

इण्डस्ट्रियल फाइनेन्स कारपोरेशन—यह भारत में १६४८ में स्थापित हुछा था छोर यह उद्योग धन्धों को दीर्घकाल के लिये ऋण देता है।

देशी वेंकर (Indigenous Bankers) —देशी बेंकर की गिनती में, महाजन, सर्राफ, चेंद्वियर इत्यादि आते हैं। यह प्राचीन काल से ही वेंकिंग कार्य करते आ रहे हैं। ये आन्य साख की बहुत कुछ पूर्ति करते हैं तथा छपकों को अल्पकालीन और दीर्घकालीन ऋण देते हैं। इन में से कुछ जमा भी प्राप्त करते हैं परन्तु इनकी पूंजी और धनराशि सीमित ही रहती है जिसके कारण इन्हें जब मुद्रा बाजार में मौसमी फणडों की अधिक आवश्यकता होती है तो न्यापारिक वेंकों से ऋण लेना पड़ता है। ये वेंकिंग के अतिरिक्त अन्य व्यापारिक कार्य भी करते हैं। इसलिये इनका रिजर्व वेंक से कोई सीधा सम्बन्ध नहीं है।

## भारतीय हुद्रा वाजार के दोप

१—संगठन की कमी—मुद्रा वाजार की भिन्न २ इकाइयों में आपसी सम्बन्ध तथा हेलमेल का काफी अभाव है। प्रत्येक इकाई अपने चेत्र में स्वयं निर्भर है और अपनी अलग २ नीति काम में लाती हैं। भारतीय सम्मिलित पूंजी वाले बैंक इम्पीरियल बैंक को संदेह की दृष्टि से देखते हैं। विनिमय बैंक विदेशी हैं और मुद्रा वाजार में ईन्यों की दृष्टि से देखे जाते हैं। ये बैंक अन्तर्राष्टीय व्यापार में लगे रहने के छातिरिक्त अन्तर्देशीय व्यापार में भी भारतीय बैंकों के साथ प्रतिस्पर्ध रखते हैं। अनुसूचित बैंकों और सहकारी बैंकों में भी सम्बन्ध

का सिलसिला धुनियमित नहीं है। देशी वैंकर तो केन्द्रीय वैंकिंग नियन्त्रण के दायरे के विल्कुल वाहर हैं। श्रदा भ्रतीय मुद्रा वाजार एक ढीली ढाली, श्रसंगठित श्रीर कमजोर संध्या है। वहां जितन भी संस्थायें हैं एक दूसरे की सहायता न करके श्रापस में प्रतियोगिता का भाव रखती हैं। श्रव श्राशा की जाती है कि रिजर्व वैंक के नियन्त्रण में मुद्रा वाजार का यह दोप दूर हो जायगा श्रीर वह शीव ही एक सुसंगठित तथा सुनियमित मुद्रा वाजार में परिएत हो जायगा।

२—सुद्रा वाज़ार में व्याज दरों की विभिन्नता—भारतीय .

मुद्रा वाज़ार के विभिन्न झंगों में घिनष्ट सम्बन्ध न होने के कारण वैंक दर, वाज़ार व्याज दर तथा इम्पोरियल वैंक की हुएडी दर तथा वट्टे दर में वहुत झन्तर रहता है। भिन्न र स्थानों पर भिन्न र दरें रहती हैं। इसिलये रिजर्व वैंक की दर भी प्रभावशाली नहीं रह सकती। प्रतियं)िगता के कारण भी यहां दरें भिन्न र रहती हैं। यहां दरों में काफी खतार चढ़ाव भी रहता है। गर्मी और वर्ष के मौसम में वाज़ार मन्द पड़ जाता है और सुद की दर गिर जाती है। नवम्बर से जून तक व्यापार में तेजी आ जाती है और पंजी की मांग होती है अथवा व्याज दर्र काफी ऊंची हो जाती है जिससे व्यापारियों को कठिनाई होती है। रिजर्व वैंक इन कठिनाइयों को दूर करने की कोशिश करता है परन्तु विधान के कारण डिवर्त मात्रा में सहायता नहीं पहुँचा सकता।

३-असंगठित विल वाज़ार—भारतीय मुद्रा वाज़ार का एक यह भी दोष है कि उस में विल का अभाव है और वहां विलों की संख्या वहुत कम है। मुद्रा वाज़ार के लिए एक सुसंगठित विल वाज़ार वहुत ही आवश्यक है। भारत में विल लोक प्रिय नहीं हैं। इसके निम्न कारण हैं:-

१—भारत में लोग सरकारी प्रतिभूतियों में रुपया लगाना अधिक पसन्द करते हैं क्योंकि वे आवश्यकता के समय आसानी से वेची जा सकती हैं और उन से आय भी अन्छी हो जाती है परन्तु अब इन प्रतिभूतियों की अपेदा विलों से अधिक आय होने लगी है और आशा है कि विलों का प्रयोग भविष्य में बढ़ेगा।

२—ऋण तेने के अन्य साधन जैसे नकदी साख और अधिनिकास (Cash Credit & Overdrafts) विलों की अपेदा अधिक सस्ते हैं।

३—व्यापारिक विल भिन्न २ भाषाओं तथा लिपियों में लिखे जाते हैं, उनकी अवधि व हस्तांतरण की विधि भी भिन्न २ होती है और उनकी स्वीकृति और अदायगी के के नियम भी भिन्न २ स्थानों में भिन्न हैं i इसलिये वे जनता में प्रिय नहीं हैं।

४—मारत में विदेशों की तरह ऐसी संस्थाओं का अभाव हे जिनके द्वारा विलों पर हस्ताक्र करने वाले की साख तथा स्थिति के वारे में पूरा ज्ञान हो सके।

४—बहुत से विलों छोर हुएडी के श्राकार से यह पता लगाना कठिन हो जाता है कि वे श्राधिक विल (Accommodation Bills) हे या सच्चे व्यापारिक विल । इसके श्रितिरक्त इनके साथ श्रन्य माल के श्रिधिकार पत्र जैसे विक्रीनामा, इनवायस श्रादि नहीं लगाये जाते हैं जिसके कारण वैंक इन विलों में श्रिधिक लेन देन नहीं करते।

६-भारतवर्ष में माल गृहीं (Warehouses) की कमी

होने के कारण भी माल के अधिकार पत्रों का सूजन नहीं किया जा सकता और रिजर्व वेंक विना माल के अधिकार पत्रों के विलों को नहीं भुनाता।

७—कुछ वर्षों से भारत सरकार ने कोप विलों (Treasury Bills) का अधिक प्रयोग किया है और वैंक तथा रिजर्व वैंक विलों की अपेजा इन्हीं में अधिक लेन ट्रेन करते हैं।

म—विदेशी विलें प्रायः स्टर्लिंग में लिखी जाती हैं यदि वे भारतीय मुद्रा में लिखी जातीं नो विल के वाजार के विकास की अधिक सम्भावना हो जाती है।

६—भारत के विलों की पुनर्कटोती (Rediscounting) के लिए भी श्रिधंक सुविधार्ये प्राप्त नहीं हैं ख्रीर पुनर्कटौती आर्थिक निर्वलता की द्योतक समभी जाती हैं। इसलिये भी यहाँ विल वाजार का विकास न हो सका।

१०—रिजर्व वैंक ने विल वाजार के विकास में कोई विशेष प्रयत्न नहीं किया परन्तु फिर भी भारत में विल वाजार को विकसित करना परमावश्यक है। विल वाजार का विकास निम्निलिखित उपायों द्वारा किया जा सकता है:—

- (१) विलों का निश्चित रूप निर्धारित करके उनकी श्रवधि स्वीकृत, भुगतान श्रादि के नियमों में समानता स्थापित कर देनी चाहिये।
- (२) विलों की स्टाम्प ड्यूटी में भी काफी कटौती कर देनी चाहिए। यद्यपि रिजर्व वैंक ने १६४० में स्टाम्प ड्यूटी दी परन्तु फिर्भी वह अधिक है।

- (३) भुनाने की दर भी घटा देनी चाहिये जिससे बिल खरीदने वालों को प्रोत्साहनमिले। रिजर्थ वैंक को पुनर्कटौती की सुविधाओं में अधिक वृद्धि कर देनी चाहिए।
- (४) सुरिवत माल गृहों की स्थापना शीव होनी चाहिए और इसके लिये भिन्न भिन्न प्रान्तों में कानून बना देने चाहिये।
- (४) बिलों के फार्म आंग्रेज़ी और हिन्दी दोनों में होने चाहिये।
- (६) भारत में भी विलों की स्वीकृति के लिये स्वीकृति गृहों की स्थापना होनी चाहिये।
- (७) बिलों के उपभोग को नकदी साख श्रीर श्रधि निकास की श्रपेद्मा कम खर्चीला बनाने का प्रयत्न करना चाहिए।
- (न) इसके र्ञातरिक विभिन्न नेत्रों में विलों का प्रयोग बढ़ाना चाहिये जैसे मौसमी कृषि कार्यो श्रथवा श्रनांकों को वाजार तक पहुंचाने में विल काफी उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं।
- (५) मुद्रा बाज़ार में धन की कभी भारतीय द्रव्य वाज़ार में धन की कभी रहती है और वह उद्योग धन्धों तथा ज्यापार की पूंजी तथा साख की आवश्यकताओं की पूरी तौर से पूर्ति नहीं कर सकता। इसका कारण भारतीय जनता की निधनता, उसकी आज्ञानता तथा आशिचा है। भारतीय अधिक तर धन को गाड़ कर रखना या उसे गहने व जमीन जायदाद में जगाना अधिक पसन्द करते हैं। इसके अतिरिक्त यहां कोई उचित वैंकिंग तथा विनियोग की सुविधार्य भी प्राप्त नहीं हैं।

- (६) मुद्रा वाज़ार में लोच तथा स्थायित्व का अभाव— भारतीय मुद्रा वाजार में रिजर्व वैंक के स्थापित होने से पूर्व लोच तथा स्थायित्व का अभाव था क्योंकि उस समय साद्य और मुद्रा का नियंत्रण एक ही संस्था के हाथ में न था। साख नियंत्रण डंपीरियल वैंक और मुद्रा नियंत्रण सरकार के हाथ में था। परन्तु रिजर्व वैंक ने इस अभाव को कुछ सीमा तक दूर कर दिया है परन्तु अप भी भारतीय वैंकों के साधन उनके कोष परिमित होने और चेंकों का अधिक प्रचार न होने के कारण सीमित हैं।
  - (७) विशिष्ट साल संस्थाओं का न होना—भारतीय सुद्रा बाजार में विशिष्ट साल संस्थाओं का श्रभाव है। यहां पर काफी भूमि वन्धक वैंक, श्रौद्योगिक वैंक इत्यादि नहीं हैं जो स्त्रपने २ देवों की श्रावश्यकता पूर्ति कर सकें।
    - (८) त्रांच वें किंग का अभाव यहां पर त्रांच वें किंग का अभाव है। गन् महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में भारतीय वें कों ने इस खोर क़द्म वढ़ाया खोर भिन्न २ स्थानों पर शाखार्य खोलना आरम्भ किया परन्तु उनकी संख्या काफी नहीं है।
      - (९) साहूकार तथा देशी वैकरों की मधानता—आज भी महाजनों और देशी वैंकरों का गावों में अधिक प्रभाव है और गाँव वाले उन्हों से ऋण लेना अधिक पसंद करते हैं। अब कुछ उनका प्रभाव कम होता जा रहा है।
      - (१०) समाशोधन गृहों की कमी—यहां के गुद्रा जाजार की एक यह भी कमी है कि यहां समाशोधन गृहों (Clearing Houses) की कमी हैं और वे केवल बड़े बड़े शहरों में

ही हैं।

परन्तु यह दोष अव १६४६ के वैंकिंग विधान के पास हो जाने के परचात् और रिजर्व वैंक के राष्ट्रीयकरण हो जाने के परचात् धीरे २ दूर हो रहे हैं। रिजर्व वैंक का अव समस्त वैंकों पर नियंत्रण है। सहकारी वैंक भी अव उन्नति कर रहे हैं और उनकी उन्नति के साथ २ देशी वैंकरों और महाजनों का भी एकाधिकार मामों में दूर हो जावेगा औद्योगिक चेत्र में औद्योगिक अर्थ प्रमण्डल वहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है। वैंकिंग की उच शिचा का प्रवन्ध किया जा रहा है। परन्तु फिर भी उपरोक्त दोषों को दूर करना आवश्यक है। इसके लिये एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना होनी चाहिए जिसके सव वैंक सदस्य हों और जो वैंकिंग साहित्य का प्रचार करके वैंकों में एकता स्थापित करे जिससे उपरोक्त दोष दूर होकर मुद्रा बजार सुक्यवस्थित और सुदृढ़ वने।

#### · अभ्यास-प्रश्न

१—भारतीय मुद्रा वाजार के क्या २ दोप हैं ? इनको किस प्रकार दूर किया जा सकता है ?

२—भारतीय मुद्रा वाजार के विभिन्न ग्रंगों का संद्येप में वर्णन विभिन्न ग्रंगों का संद्येप में वर्णन विभिन्न ग्रंगों का संद्येग की भावना क्यों नहीं उत्पन्न हो पाई ?

२—क्या भारत में एक सुसंगठित मुद्रा वाजार विद्यमान है १

यदि नहीं, तो बतलाइये कि अवतक भारत में एक सुसंगठित सुद्रा वाजार क्यों नहीं बन पाया।

४—िकसी भी देश में एक सुदृद् द्रार्थ-व्यवस्था की हिंदि हैं एक सुसंगठित मुद्रा बाजार का होना क्यों त्रावश्यक है बतलाइये।

५—भारत में ग्रव तक एक ग्रच्छा वित्त वाजार क्यों नहीं स्थापित हो सका ? यहां एक ग्रच्छा वित्त वाजार स्थापित करने के लिये ग्रवतक क्या क्या प्रयत्न किये गये।

### छठवां ऋघ्याय

# केन्द्रीय वैंकिंग

केन्द्रीय वैंकिंग का विशिष्ट रूप में विकास वीसवीं शताब्दी से ही प्रारम्भ होता है। इसके पूर्व कन्द्रीय वैंक के विषय में मनुष्यों के विचार रपष्ट नहीं थे। प्रथम विश्व युद्ध के पूर्व केन्द्रीय वैंकिंक नीति का उद्देश्य बहुत ही संकुचित था और वह देश के अन्दर स्वर्ण मूल्य में स्थायित्व प्राप्त करने के लिये करेंसी के नियम तक ही सीमित था। कुछ वैंकों को नोट प्रकाशन का अधिकार था। वे सरकार के वैंकर का भी कार्य करते थे, परन्तु उनको केन्द्रीय वैंक के कुछ कार्यों के करने की अनुमित थी और कुछ की नहीं। परन्तु युद्धांतर काल में, विशेषकर गत आर्थिक मन्दी के वाद इनका महत्व वढ गया और इनके कार्य भी बढ़ने लोगे तथा इनको एक विशेष अर्थ में केन्द्रीय वैंक कहा जाने लगा।

श्राधुनिक समय के न्यापित केन्द्रीय बैंकों में स्वीडन का रिक्स वैंक (Riks bank) सर्व प्रथम श्राता है। समय की दृष्टि से वैंक श्राक इंग्लैंड सबसे पुरानी वैंक है जो प्रारम्भ से ही सरका पी— वैंक तथा वैंकों के वैंक के कार्य करता रहा है। यद्यपि १६वीं शताब्दों में सभी प्रगतिशील पाश्वास्थ देशों में केन्द्रीयवैंक स्थापित हो चुके थे किर भी १६२० के ब्रुसेल्स के श्रन्तर्राष्ट्रीय राजस्व करता है, जो एक च्यापारिक वैंक अपने प्राहकों के लिए करता है। सरकार को कई साधनों से आय होती है तथा सरकार को कई रकमें चुकानी भी पड़ती हैं। यदि इनका ठीक से प्रवन्ध न किया जाय तो मुद्रा वाजार में बहुत उथल पुथल हो जावेगी। श्रतः सुद्रा बाजार में स्थायित्व स्थापित रखने के लिये सरकार की अर्थनीतिक कियाओं का नियमन केन्द्रीय वैंक करता है। ये सरकार की श्राय-च्यय की प्राप्ति तथा चुकती का प्रवन्य करता है। सरकार का कोष भी इसी वैंक के पास जमा रहता है। ष्प्रावश्यकता पड़ने पर केन्द्रीय वैंक सरकार की आर्थिक आव-श्यकताओं की भी पूर्ति करता है। संकट काल में वेंक-सरकार को ऋण देता है। यह वैंक सरकार के लिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भी भेजता है। इसके श्रतिरिक्त यह सरकार को ऋग उठाने में संहायता देता है और अन्य आर्थिक विषयों पर सलाह देता है। यह सरकार के जनकर्ज (Public Debt) का भी प्रवन्ध करता है और सरकार को सरकारी हुएिडयों पर तथा अन्य प्रकार से अल्पकालीन ऋगा भी देता है। यह सर-कार के लिये विदेशों में भी ऋंग डठाने का भार लेता है। केन्द्रीय वैंक सरकार के लिये ऋणदाला, ऋण प्रवन्यक तथा अर्थ-नीतिक परामर्शदाता का काम करता है।

युद्धकाल में केन्द्रीय वेंक सरकार को युद्ध के लिये ऋण का प्रवन्य करता है। विदेशी ऋण श्रीर उसके व्याज को चुकाने के लिये वेंक को विदेशी विनिमय का भी प्रवन्ध करना पड़ता है।

ं अन्य वैकों के कोष रखजा: केन्द्रीय बैंक व्यपारिक वकों का कुछ नक़दकीप अपने पास जमा रखता है। कुछ देशों में तो व्यापारिक

वैंकों को यह कोष विधान के श्रनुसार जमा कराना पड़ता है श्रीर कुछ देशों में इसका चलन हो गया है। इस सम्बन्ध में सबसे पहले बैंक छाफ इंग्लैंड ने क़दक उठाया और इसके बाद सब देशों ने उसका अनुकरण किया। भारत में भी प्रत्येक न्यापारिक चैंक को चालु खाते में जमा राशि (Demand Liability) का ४ प्रतिशत तथा मुहती जमा (Time Liability) का २ प्रतिशत रिजर्व वैंक के पास कोष जमा रखना पड़ता है। यह प्रतिशत देश काल के अनुसार बदलता भी रहता है। इसाकीय से ज्यापारिक और केन्द्रीय बैंक दोनों को ही लाभ होता है। ज्यापारिक वैकों के लिये यह कोष तरल सम्पत्ति (Liquid Assets) के समान है और संकट के समय इस कोप का उपयोग कर सकते हैं। इससे व्यापारिक वैं में की साख भी बढ़ जाती है। केन्द्रीय बैंक इसके द्वारा ज्यापारिक बैंकों द्वारा निकाली गई साख पर नियन्त्रण रख सकता है। व्यापारिक वैंक श्रपनी नकदी के श्राधार पर ही साख उत्पन्न कर सकते हैं। कुछ नक़दी केन्द्रीय वैंक में जमा कर देने से उनकी नक़दी कम हो सकती है श्रोर उनकी साख उत्पन्न करने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। इस कोष के श्राधार पर केन्द्रीय वैंक को च्यापारिक वैंको की साख उत्पन्न करने की शक्ति का ज्ञान हो जाता है। यदि केन्द्रीय वैंक न्यापारिक वैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति को सीमित करना चाहता है, तो वह इस अमा-किये जाने वाले कीप का प्रतिंशत बढ़ा कर, कर सकतां है। यदि केन्द्रीय वैंक व्यापारिक वैंकों की साख उत्पन्न करने की शक्ति बढ़ाना चाहता है, तो वह इस प्रतिशत को घटा देता है। राष्ट्र के धात्विक कोप को सरक्षित रखना और विनिमय

कोष का प्रवत्थः प्रत्येक केन्द्रीय वैंक को विधान के अनुसार अपने पास धात्विक कोष रखना पड़ता है। परन्तु इंग्लैंड अथवा अन्य कुछ देशों में आज भी इस सम्बन्ध में कोई विधान नहीं है। इस कोष की मात्रा को वैंक की ही इच्छा पर छोड़ दिया जाता है, क्योंकि यह मात्रा सदैव के लिये एक बार ही निश्चित नहीं की जा सकती। यह मात्रा कितनी हो, यह बात मित्र मित्र दशों के व्यापार और उनकी आवश्यकताओं पर निर्भर रहता है। पहले तो यह कोष नोटों के लिये रखना पड़ता था परन्तु अब यह जमा के लिये रखा जाता है। विदेशी मुद्राओं की विनिमय दर को स्थायी करने के लिये केन्द्रीय वैंक को अपने पास अन्य देशों की मुद्रायें भी रखनी पड़ती है, जिससे विदेशी, व्यायारियों को समय समय पर भुगतान किया जा सके।

वैंकों के वेंक का कार्य करना अथवा अन्तिम अवस्था में ऋणदाता का कार्य: केन्द्रीय वैंक, ज्यापारिक, श्रीद्योगिक, विनिमय, कृपि तथा धन्य वैंकों का भी वैंक माना गया है। यह अन्य सभी वैंकों का जमा खाता रखता है श्रीर धनसे प्रति-योगिता नहीं करता। यह उनकी संकट के समय सहायता करता है। यह वैंक श्रन्य वैंकों श्रीर मुद्रा सम्बन्धों लाए हुए विनिमय विलों, सरकारी विलों तथा दूसरे साख पत्रों पर ऋण देता है श्रया उसका प्रवन्य करवाता है। कहीं से भी ऋण प्राप्त न होने पर केन्द्रीय वैंक श्रन्तिम ऋणदाता (Lender of the last resort) की हैसियत से उसे स्वयं देने का भी दायित्व स्वीकार करता है। परन्तु यह सुविधा तभी दो जाती है जब ऋण प्राप्त करने के श्रन्य साधन समाप्त हो जाते हैं। केन्द्रीय वैंक श्रन्तिम ऋणदाता का काम केवल विलों को पुनः सुना कर ही

करता (Through Rediscounting facilities) है। केन्द्रीय वैंक केवल वहुत अच्छे विलों को पुनः भुनाता है। वे विल उनकोटि के अल्पकालीन, वास्तिवक विल होने चाहिए और उन पर दो वड़ी आर्थिक संस्थाओं की गारन्टी के हस्तान्तर होने चाहिये। विल भुनाने की सुविधा स साख व्यवस्था में तरलता व लोच आ जाती है। इसके द्वारा बैंक की नक़दी बढ़ जाती है और साधारणतः वैंकों को अधिक नक़दी नहीं रखनी पड़ती परन्तु विल भुनाने की शक्ति का बुद्धिमानी से प्रयोग करना चाहिये।

सवसे पहले इस काम को बैंक श्राफ इंग्लैंड ने श्रपनाया श्रीर जब इस बैंक ने सन् १८७३ में श्रंतिम ऋधदाता का स्थान प्रहण कर लिया तब श्रन्य देशों के केन्द्रीयं बैंकों ने भी इसका श्रमुकरण किया।

विल को पुनः भुनाने के काम को करते समय केन्द्रीय वैंक देश में मिती कादे को दर को भी निर्धारित कर देता है। इसके भुनाने की दर का प्रभाव साख पर बहुत गहरा होता है। विद केन्द्रीय वैंक दर बढ़ा देता है, तो बाजार की सूद की दर (Interest Rate) भी बढ़ जाती है और यदि केन्द्रीय वैंक दर घटा देता है, तो बाजार दर भी कम हो जाती है। सूद की दर घटा देता है, तो बाजार दर भी कम हो जाती है। सूद की दर पर ही साख की मात्रा निर्भर रहती है। ज्यादा दर होने पर कम साख ली जायगी और कम दर होने पर अधिक साख ली जायगी।

वैं<u>कों के पारस्परिक लेन-देन की चुकती कराने के लिये</u> समाशोधन गृह का कार्य यह कार्य भी सर्वप्रथम वैंक आफ इंग्लैंड ने। १८४४ में प्रारम्भ किया और उसके पश्चात अन्य वैंक भी इस कार्य को करने लगे। कुछ देशों में व्यापारिक वैंकों ने आपसी लेन देन को चुकाने के लिये एक अलग अमाशोधन गृह स्थापित कर लिया है। ऐसे देशों में केन्द्रीय वेंक का कार्य केवल नित्यप्रति के वेंकों के आपसी लेन देनों के अन्तर को तय करना है। परन्तु जिन देशों में व्यापारिक वेंकों के अपसी सन देनों के अन्तर को तय करना है। परन्तु जिन देशों में व्यापारिक वेंकों के अपने समाशोधन गृह नहीं हैं, वहां इसका प्रवन्य केन्द्रीय वेंक को करना पड़ना है। प्रत्येक सदस्य वेंक को केन्द्रीय वेंक के यहां अपना हिसाव खोलना पड़ता है और आपसी लेन देन के अन्तर की चुकती केन्द्रीय वेंक के पास उनके खातों में जमा तथा नामे लिखकर सरलता से कर दी जाती है। इससे भिन्न भिन्न वेंकों के लेन देन का अन्तर केवल खातों में हेर फेर करके ही चुकाया जा सकता है और ऐसा करने से द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती।

व्यापार के आधिक हिनों को दृष्टि में रखते हुए और विशेषवः राज्य की मुद्रा प्रणाली स्थिर रखने के उद्देश्य से साख नियंत्रण करना—व्यापार की श्रावश्यकता के श्रतुंखार साख का नियंत्रण करना भी केन्द्रीय वैंक का एक वहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है। वास्तव में साख के सजन एवं वितरस्य का महत्व श्राजकल काफी वढ़ गया है तथा उत्पादन, श्राय व्यय तथा माल के वितरण पर इसका काफी प्रभाव पहता है। इसलिये इसका नियन्त्रण करना आवश्यक है। यह कार्य केन्द्रीय वैंक को ही सौंपना चाहिए क्योंकि वह कर्सी प्रकाशन का एकमात्र श्रिवकारी होता है, वह मुद्रा वाजार श्रीर-श्रन्य मुद्रा सम्बन्धी संस्थाश्रों के सम्पर्क में श्राता है तथा उसे क्यापार की साख को श्रावस्यकता का पूरा पूरा कान होता है। देश में आर्थिक स्थायित्व (Economic stability) स्थापित करना ही साख नियंत्रण का मुख्य उद्देश्य होना चाहिये। इसके लिये देश के अन्दर मुद्रा तथा साख के प्रकार (Inflation) व सकुचन (Deflation) को रोकना, मूल्यों में अधिक घट बढ़ को रोकना, देश को व्यापारिक चक्र (Irade Cycle) के प्रभाव से बचाना तथा देश से बेकारी को दूर करना ही केन्द्रीय बैंक का उद्देश्य होना चाहिये।

केन्द्रीय वैंक साख नियंत्रण कई प्रकार से करती हैं, जैसे
(१) वैंक की दर घटा वहा कर, (२) खुले वाजार की क्रिया की
नीति द्वारा (Open market operations), (३) नकदी के
कोप के अनुपात में परिवर्तन करके, (४) साख पत्रों के अंश
को घटा वहा कर, (४) साख का राशनिंग कर, (६) नैतिक
श्रमाव डालकर, (७) सीधी कार्यवाही कर और (६) प्रचार
नीति द्वारा। इनका विस्तार पूर्वक वर्णन नीचे किया गया है।

वैंक की दर घटाना बढ़ाना यह साख नियंत्रण का सबसे पुराना श्रस्त है। यह दर वह दर है जिस पर केन्द्रीय वैंक उचकीट के विलों को फिर से भुनाने को तैयार हो जाते हैं। इसी दर पर केन्द्रीय वैंक सदस्य वैंकों को उचकीट की जमानत पर ऋण देती है। प्रति सप्ताह यह दर वेंक हारा घोषित कर दी जाती है। इस दर का साख निर्माण पर काकी प्रभाव पड़ता है क्योंकि ज्यापारिक वेंक भी श्रपनी सूद की दर को इस दर के श्रनुसार बदलते रहते हैं। केन्द्रीय वेंक की दर बदलने का प्रभाव सारे सुद्रा वाजार की दर पर पड़ता है। यदि यह दर बढ़ जाती है तो साख का निर्माण कम हो जाता है। इसके घटने पर साख का निर्माण बढ़ जाता है। साख नियंत्रण के इस डपायं का डपयोग सर्व प्रथम वैंक मांक इंग्लैंड

ने १८३६ में किया खार सफलता प्राप्त की । इस के परचात वेंक आफ इंग्लैंड ने इसका उपयोग १८४४, १८७३ छोर १८६० में सफलता पूर्वक किया। फ्रांम, जर्मनी, अमरीका तथा अन्य देशों में भी समय समय पर इस नीति का खबलम्बन किया गया।

इसकी सफलता कुछ मानी हुई वातों पर निर्भर रहती है। (१) यदि केन्द्रीय वैंक दर को घटावे बढ़ावे, तो उसी श्रतुपात में वाजार की दर भी घटनी चढ़नी चाहिये, (२) यहि केन्द्रीय वैंक जानवूक कर आर्थिक परिस्थितियो को हप्टि में रखकर वैंक दर घटाये या बढ़ाये तो ज्यापारिक वैंकों की भी उसका श्रमुकरण करना चाहिए, (३) व्यापारिक वैंक केन्द्रीय बैंक की आज्ञा तभी मान सकते हैं जब वे पूर्ण रूप से केन्द्रीय र्वेंक पर आश्रित हों, (४) पुनः बिल भुनाने तथा अन्तिम ऋण-दाता का सम्बन्ध विल के भुनाने के बाजार ( Discount market ) के संगठन पर निर्भर करता है, (ध) विल बाज़ार तभी संगठित हो सकता है जब देशी व विदेशी व्यापार में विलों की प्रधानता हो और विलों को स्वीकृत करने और भुनाने के लिये स्वीकृति गृह (Acceptance Houses) श्रीर भूनाने वाले गृह - (Discounting Houses) उपस्थित हों। इन परिस्थितियों के न होने पर साख नियन्त्रण का यह स्रह्म वेकार हो जावेगा। यदि ये परिस्थितियां मौजूद भी हों तो भी कुछ बाधाओं के कारण वैंक दर द्वारा साख नियन्त्रण श्रसफल हो जाता है। आर्थिक तेजी के समय ज्यवसायी जब तक रूपया लगाते चले जांयगे, तब तक उन्हें लाभ का स्तर ऊंचा दीख पड़ेगा श्रीर ऊंची वेंक दर वेकार हो जायगी। इसी प्रकार आर्थिक मंदी के समय व्यापारी वर्ग तब तक विनियोग के लिये तैयार न होंगे जब तक उन्हें मुनाफे का स्तर नीचा देख

पड़ेगा चाहे सूद की दर कितनी ही कुम क्यों त हो। साधारण परिस्थितियों में भी बैंक दर का असर धीरे धीरे पड़ता है, क्योंकि उचित परिस्थितियों का अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता। वैंक ट्र वट्लने का सही उद्देश्य समभाने में ही कठिनाई होती है। मुद्रा बाजार की दशा में भी परिवर्तन हो जाने संवैंक दर का महत्व जाता रहता है। देशी व्यापार में विलों के वदले अधिनिकास की सुविधाओं (Overdraft facilities) का अधिक व्यवहार होने लगा है। विदेशी देलीयाफिक ट्रांसफर का भी व्यवहार अधिक हो गया है और मुद्रा बाजार में तरल निधियों की अधिकता भी वैंक दर की श्रसफलता का कारण बन गई है। श्रल्पकालीन ऋणों में हेजरी विलों का महत्व बढ़ गया है और लोग वैक विलों की श्रीचा ट्रेजरी विलों में रूपया लगाना श्रधिक पसन्द करते हैं। वैंक की दर की सफलता के लिये आर्थिक व्यवस्था एवं आर्थिक पद्धति में भी काफी लचीलापन होना त्र्यावश्यक है, अर्थात वैक दर के परिवर्तन के साथ साथ उत्पादन, वेतन, लागत तथा न्यापार में भी परिवर्तन होना चाहिये, जो वर्तमान काल में श्रार्थिक योजनाओं तथा अन्य प्रकार के आर्थिक नियंत्रणों के कारण असम्भव है। अतः वैंक दर का महत्व वर्तमान काल में

बिल्कल समाप्त सा हो चला है।

(खुले वाजार की क्रिया (Open-market operations)युद्धान्तर काल में बैंक दर नीति के साख नियंत्रण में अधिक
सफल न होने के कारण 'खुले वाजार की क्रिया' की नीति को
इस कार्य के लिये अपनाना पड़ा। इसका अर्थ केन्द्रीय वैंक
हारा वाजार में किसी भी प्रकार के पत्रों, जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, पब्लिक प्रतिभृतियों, वैंकों के स्वीकृत पत्रों तथा व्यापारिक

विलों का कय विक्रय करना है। परन्तु व्यवहारिक कार्यों में 'ख़ले वाजार की किया' से केवल सरकारी प्रतिभृतियों का क्रय विकय ही समभा जाता है, क्योंकि वैंक केवल सरकारी साख पज़ों को ही लेते और वेचते हैं। वे जनता के दूसरे साख पत्रों को नहीं छूते। खुले वाजार की क्रिया से व्यापारिक वैंकीं के नक़द कोप में घटौती अथवा बढ़ोतरी होती है और इसस वाजार की व्याज दर श्रीर श्रार्थिक दशा में परिवर्तन होता है। वैंकों के नक़द कोष में परिवर्तन होने से साख पर भी प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि नक़द कोष ही साख का आधार है। जब केन्द्रीय र्वेक साल निर्माण कम करना चाहता है, तो वह प्रतिमूर्तियों को वेचेगा जो व्यापारिक वैंकों तथा उनके माहकों द्वारा खरीदी नार्येगी। इससे न्यापारिक वैंकों का जो केन्द्रीय वैंक के पास नकदी जमा है कम हो जायगी और ज्यापारिक वैंकों की साख चरपन्न करने की शक्ति भी कम हो जायगी। जब केन्द्रीय वैक देश में अधिक साल उत्पन्न करना चाहता है, तो वह सिक्यो-रिटीज खरीदना आरम्भ कर देता है, जिससे ज्यापारिक वैंकों की नक़दी वढ़ जाती है श्रीर उसके साथ साथ उनकी साख च्लन करने की शक्ति भी। परन्तु यह नीति केन्द्रीय वैंक तभी काम में लाते हैं जब उन्हें अपनी वैंक दर प्रभावपूर्ण करनी होती है श्रयवा द्रव्य के मौसमी हेर-फेर के कारण उत्पन्न गड़बड़ी को दूर करना होता है या सूद की दर कम या नीची करनी होतों है। 'खुले वाजार की क्रिया' की सफलता निम्न बातों पर निर्मर रहती है:-(१) केन्द्रीय वैंक जिस श्रतुपात से साख पत्रों की खरीद-विकी करे श्रीर 'खुले वाजार की किया को काम में लावें, रसी श्रापत से ज्यापारिक वैंकों की नक़दी में कमी अधवा न्यादती होती चाहिये।

ने अनुसार अपने ऋग तथा विनियोगों को घटाना बढ़ाना वाहिये। र—व्यापारिक वैंकों के साख आधार में घटौती या बढ़ोती तथा व्याज दर की घटौती या बढ़ौती के अनुसार मद्रा बाजार में भी वैंक साख की मांग में कमी या ज्यादा होती चाहिये और ४—वैंकों की जमा की गति (Deposit Velocity) भी एक सी होनी चाहिए।

😳 उपरोक्त परिस्थितियां सव देशों में एक समान नहीं पाई जातीं। कभी कभी तो देश की बैंकिंग प्रणाली वहुत ही उन्नत श्रवस्था में होने पर भी ये बातें सही नहीं उतरहीं । कभी कभी व्यापारिक वैंक के कोषों में केन्द्रीय बैंक के प्रतिभूतियाँ क्रय विकय करने से उसी अनुपात में कम ज्यादा नहीं होती। जब विदेशों से स्वर्ण का आगमन हो या साख पत्र वैंकों में न जमा हुये धन से खरीदी जांय, तो वेंकों के कोष पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कभी कभी राजनैतिक तथा आर्थिक परि-स्थितियों के कारण भी बैंक अपने बढ़े हुये या घटे हुये कोष का साख नियन्त्रण में पूरा पूरा उपयोग नहीं कर पाते। इसके श्रुतिरिक्त नकदी कोषों का पूर्ण उपयोग केवल वैंकों के उपर निर्भर न रह कर ऋण चाहने वालों पर भी निर्भर रहता है। मन्दी के दिनों में ज्यापारी कभी भी ऋण लेना नहीं चाहते, चाहे सूद की दर कितनी ही कम हो और तेजी के समय वे ऋग लेते ही हैं, बाहे सूद की दर कितनी उंची क्यों न हो। वैंकों की जमा की चाल में भी एक सी रफ्तार नहीं होती। च्यापारिक तेजी के समय यह गति वढ़ जाती है, चाहे सूद दर कितनी ही अधिक क्यों न हो और व्यापारिक मन्दी के समय यह रापतार कम हो जाती है, चाहे सूद दर कितनी ही कम क्यों न हो। इस के चलन पर मनुष्य की मानसिक प्रवृत्ति की श्रीविक प्रभाव होता है श्रीर इन वातों पर केन्द्रीय वैंक कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। इसके श्रीतिरक्त जिन स्थानों में वैंकिंग प्रणाली बहुत उन्नत श्रवस्था में नहीं है, वहां क्रियाशील पूंजी वाजार की कमी, केन्द्रीय वैंक के पास वेचने के लिये कोफी प्रतिभृतियों की कमी श्रीर खरीदने के लिये घन की कमी ज्यापारिक वैंकों श्रीर केन्द्रीय वैंक के बीच घनिष्ट सम्पर्क का श्रमाव श्रादि भी कुछ रकावटें हैं, जो इस नीति को सफल नहीं होने देती। इसके श्रीतिरक्त राजनैतिक, श्राधिक श्रीर जनता की मानसिक प्रवृत्तियों का भी इस पर काफी प्रभाव पहता है।

इन ककावटों के श्रांतिरिक्त श्रांधिक प्रतिभूतियों की विकी से इनके मृल्यों में कमी हो जाने का भय रहता है, जिससे सूद दर ऊंची हो जाती है श्रीर सरकार को चित उठानी पड़ती है तथा मुद्रा वाजार में भी सूद की दर पर उल्टा प्रभाव होता है।

बहुत से केन्द्रीय वैंकों ने 'वेंक दर' श्रीर 'खुले वाजार की किया' दोनों का संयुक्त प्रयोग किया है, परन्तु यह उपाय भी श्रिधक सफल न हो सका।

नकृद कोप के अनुपात को <u>बदलना</u> अविकासत पूंजी बाजार वाले देशों में जहां विधानतः व्यापारिक बैंकों को अपनी कुल जमा का एक निश्चित प्रतिशत केन्द्रीय बैंक के पास जमा करना पड़ता है वहां के लिये यह साख नियन्त्रण का एक अच्छा अस्र माना गया है। इम का आविष्कार सर्व प्रथम अमरीका में सन् १९३३ में हुआ और सन् १९३४ में उसकी अधिक प्रभावपूर्ण बनाया गया। इस हपाय के अनुसार नकृद कीप के अनुपात में परिवर्तन करने से साख नियन्त्रण किया जाता है। जब केन्द्रीय चैंक को साख कम करने की आवश्यकता होती है, तो वह नक़द कोप के अनुपात को बढ़ा देता है। जिससे च्यापारिक वैंकों को अधिक रकम केन्द्रीय वेंक के पास रखने से उनका नकद कीप कम हो जायगा श्रीर साथ में उन की साख उत्पन्न करने की शक्ति भी। जब केन्द्रीय बैंक की साख असार करना होता है तो वह इस अनुपात में कमी कर देगी जिससे च्यापारिक वेंकों के पास अधिक नक़दी हो जावेगी श्रौर वह श्रधिक साख सुजन कर सकेंगी। लार्ड कीन्स ने इस अस की काफी प्रशंसा की है, किन्तु साथ ही इसमें भी कुछ केंटिनाइयां हैं। यह सब वैंकों पर एक सा प्रभाव नहीं डाल सकता। जिन वेंकों पर पहले से ही काफी नकद कीप है, उनके ऊपर नक़द अनुपात के बढ़ाने का बहुत कम असर होगा। दूसरे इसमें नमनीयता की कमी है। इसमें आवश्यकतानसार कोष की अत्यधिक कमी अथवा वेशी का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। जिस स्थान पर पहले से ही नक़द कोप की कमी है, वहां अनुपात बढ़ाने से श्रीर भी कमी हो जावेगी श्रीर जहां नक़दी की वहुतायत है, वहां श्रमुपात वढ़ाने से भी नकदी की कठि। नाई न होगी। इसके श्रविरिक्त व्यापारिक वैंक वढ़ाये हुए अनुपात के अनुसार चलने के लिये प्रतिमृतियां वेचने लगेंगे, जिससे उनके मूल्यों में काफी कमी था जायगी।

श्री ह्विटलसे (Whittlesey) ने खुले वाजार की किया श्रीर नकद कीष के अनुपात की वदलने के हंग, दोनों को संयुक्त रूप से प्रयोग में लाने का सुमाव दिया है। जब नकद कीष का अनुपात बढ़ाया जाय, तो सुले वाजार की क्रिया भी काम में ली जानी चाहिये, अर्थात जब अनुपात वढ़ाने के परि- णाम स्वरूप व्यापारिक वेंक प्रतिभूतियां वेचें, तो केन्द्रीय वेंक को उन्हें खरीदना चाहिये, जिससे उनके मूल्य में कमी न हो।

र्सास पत्रों के अंश को घटा बढ़ा कर सन् १६३४ के साख पत्र विनिमय विधान ( Securities Exchange Act ) के द्वारा फेड्रल रिजर्व प्रणाली को साख नियन्त्रण का एक नया श्रक्ष दे दिया गया । इस विधान के श्रनसार कर्ज के द्वारा खरीदी गयी प्रतिभूतियों के वाजार मृत्य के एक विशेष प्रति-शत के लिये कर्जदारों के अपने फएड से मार्जिन रखा जाना चाहिए। इसका उद्देश्य सट्टे बाजी के लिये दी गई साख का नियन्त्रण करना है। १९३४ के फेड्रल रिजर्व वैंक के डाइरेक्टराँ को यह अधिकार है दिया गया कि वे समय २ पर व्यापारिक वैंकों के लिये उस साख की मात्रा निर्धारित करते रहें, जो वें साख पत्रों के द्याधार पर देते हैं। इसका लाभ यह था कि वैंक को जब साख की मात्रा कम करनी होती थी, तो प्रतिभृतियों के आबार पर कम साख उत्पन्न करने की आहा दी जाती थी श्रीर साख की मात्रा श्रियक करने के लिये उल्टी नीति काम में लाई जाती थी। इस डपाय का प्रयोग अधिकतर ग्रमरीका में ही किया गया।

देशांस का राशनिंग कर यह साख नियन्त्रण का तरीका बहुत पुराना है। इसको वैंक श्राफ इंग्लैंड ने १८ वीं शताब्दी में प्रयोग किया था। इसके श्रनुसार प्रति दिन बिला भुनाने की संख्या निश्चित कर दी जाती थी। यदि किसी दिन बिलों की संख्या निश्चित संस्था से श्रिषक होती, तो विभिन्न संस्थाश्रों में साख का उचित बटवारा श्रयवा राशनिंग कर दिया जाता था। किन्तु हाल ही में प्रथम विश्व युद्ध के बाद यूरोप में जब श्रार्थिक संकट श्राया तो इस नीति को श्रपनाना पड़ा। सन् १६२४ में जर्मनी ने श्रपने निष्ठ रैन्टन मार्क के मृल्य में कमी रोकने के कारण इसको श्रपनाया। सन् १६२६ में भी जर्मनी ने इसे काम में लिया। सन् १६३१ में रीका वैंक ने साख का कोटा (Quota) वांघ कर वड़े वड़े वैंकों को फेल होने से बचाया। इस में यह ढंग वहां की सरकारी वैंक की साधारण श्रार्थिक नीति का प्रायः एक श्रंग ही वन गया है। द्वितीय महायुद्ध काल में भी यह तरीका प्रजातन्त्र राज्यों द्वारा काफी प्रयोग में लाया गया। यह देश की सरकार पर निर्भर रहता है कि किस चेत्र में कितनी साख श्रीर श्रर्थ की श्रावश्यकता है। इस ढंग में पन्पात का श्रिधक भय रहता है।

नितिक प्रभाव डालना—नैतिक प्रभाव डाल कर भी साख नियन्त्रण सफलता पूर्वक किया जा सकता है। जब केन्द्रीय वैंक यह अनुभव करता है कि देश में साख का दुरुपयोग अथवा अनावश्यक प्रसार हो रहा है, तो वह ठीक स्थिति को समभाने के लिये अपने प्रतिनिधियों को च्यापारिक वैंकों के पास भेजता है, जो उन्हें सही नीति वरतने के लिये सुमाव देते हैं। इसका प्रभाव अच्छा ही पड़ता है। इसका प्रभाव तभी पड़ सकता है जब केन्द्रीय वैंक और मुद्रा बाजार के सभी तत्वों में घनिष्ट सम्बन्ध हो। यह नीति इंग्लैंड, जर्मनी, फांस स्वीडन, हालैंड, कनाडा, आस्ट्रेलिया इत्यादि सभी देशों द्वारा समय समय पर सफलतापूर्वक काम में लाई जा चुकी है।

्रें तीधी कार्रवाई सीधी कार्रवाई द्वारा भी केन्द्रीय वैंक साख नियन्त्रण कर सकता है। इस नीति के अनुसार केन्द्रीय वैंक के साथ सख्ती से काम लेना पड़ता है। यदि केन्द्रीय वैंक सममता है कि कोई वैंक देश के हितों के खिलाफ सहें फाटके तथा अनावश्यक न्यवसायों में अधिक ऋण देता है, तो वह उसके खिलाफ सीधी कार्रवाई कर सकता है और उसकी विल भुनाने की सुविधा और दूसरी सुविधायें वन्द कर सकता है और अन्त में उसका वैंकिंग न्यवसाय भी स्थिगत कर सकता है। इस नीति को काम में लाना अन्छा नहीं समभा जाता और इसका उपयोग बहुत कम किया गया है। न्यापारिक वैंकों के साख के दुरुपयोग का पता लगाना बहुत कठिन है। इस नीति का प्रयोग १६२६—रे६ में अमरीका की फेड़ल रिजर्व वैंकों ने अधिक किया, किन्तु उनका यह तरीका बहुत अन्छा सिद्ध न हुआ।

प्रचार एवं प्रकाशन नीति चहुत से देशों में केन्द्रीय वैंकों ने साख नियन्त्रण की नीति को प्रचार विभाग के द्वारा भी मजवूत श्रीर कामयाव वनाने का यत्न किया है। प्रचार के द्वारा केन्द्रीय वैंक श्रपनी नीति को देश की सव वैंकों के पास पहुंचा सकता है। देश की साख स्थिति के बारे में बुलेटिन प्रकाशित किये जा सकते हैं श्रीर कभी कभी यह विवरण वहुत कामयाव सिद्ध हुये है। यद्यपि इसकी सफलता हर समय निश्चित नहीं है फिर भी प्रचार विभाग के द्वारा वैंकिंग संसार में पर्याप्त प्रभाव डाला जा सकता है। रिजर्व वैंक ने भी मई १६४६ में स्टाक एक्सचैंज सट्टा व्यवसाय के सम्बन्ध में सब वैकों का स्टाक एक्सचैंज प्रतिभूतियों के लिए श्रिषकं ऋण देने के विरोध में चेतावनी दी थी श्रीर यदि इस पर पिंदले से ध्यान दे दिया जाता तो भारत में १६४६ का वैंकिंग संकट न श्राता।

टपरोक्त साख नियंत्रण के तरीके तभी सफल हो सकते

हैं जब देश में मुद्रावाजार विकसित तथा सुसंगठित हो और केन्द्रीय वैंक पर निर्भर हो। मुद्रा वाजार सुसंगठित न होने पर साख नियंत्रण नकद कोष का श्रनुपात या साख-पत्रों के मृत्य का अंश घटा वढ़ा कर श्रथवा सीधी कार्यवाही द्वारा ही हो सकता है।

#### अभ्यास-प्रश्न

- १—केन्द्रीय वैंक क्या क्या कार्य करता है १ क्या यह आवश्यक है कि केन्द्रीय वैंक एक साधारण व्यापारिक वैंक के कार्य न करे १
- २--वैंक दर से ग्राप क्या समभते हैं ? वैंक दर में परिवर्तन क्यो ग्रोर कव किये जाते हैं ? इनका देश की ग्रार्थ-व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है ?
- ३—केन्द्रीय वेंक साख नियन्त्रण कैसे करता है ग्रीर उसका ऐसा करना कहां तक उचित है १
- ४—केन्द्रीय वेंक के किन्हीं दो प्रमुख कार्यो का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिये।
- ५—किसी देश के मुद्रावाज़ार के सुसंगठित नहीं होने पर साख नियन्त्रण के लिये कीन कीन से साधन ग्रपनाये जाते हैं ?

# सातवाँ ऋध्याय । रिज़र्व वैंक आफ़ इण्डिया

रिजर्व वेंक आफ इण्डिया का नाम आज कौन नहीं जानता ? यह देश की सर्वोपिर वेंकिंग संस्था है। कुछ लोग इसे देश का केन्द्रीय वेंक कह कर पुकारते हैं। देश के मुद्रा संचालन करने, वेंकों पर नियन्त्रण रखने तथा केन्द्रीय सरकार की रकमों व प्रतिभूतियों के रखने का अधिकार केवल इसी वेंक को प्राप्त हैं। आपने देखा होगा कि एक रुपये के नोटों के अतिरिक्त अन्य सारे कागजी नोटों पर रिजर्व वेंक आफ इण्डिया लिखा रहता है और उसके गवर्नर के इस्ताचर होते हैं। इन नोटों को प्रकाशित करने का अधिकार केवल इसी वेंक को है। आइये अब हम आपको रिजर्व वेंक के वारे में विस्तार से समकार्य।

#### स्थापना

रिजर्व वैंक की स्थापना के लिये सन् १६३४ में रिजर्व वैंक स्थाफ इण्डिया, विधान पास किया गया जिसके फलस्वरूप स्थ्रपेल १६३४ को रिजर्व वैंक का जन्म हुआ। वैसे तो देश के लिये एक केन्द्रीय वैंक की स्थापना के लिये ठोस सुकाव सन् १६२४ में हिल्टन यंग कमीशन ने रखा था, किन्तु इस प्रकार के प्रयत्न बहुत पहिले से चल रहे थे। सब से पहिले

इस प्रकार की संस्था की आवश्यकता प्रथम महायुद्ध में प्रतीत हुई। किन्तु सन् १६३० तक इस पर कोई कार्यवाही न की गई। सन् १६३० में नियुक्त केन्द्रीय वैंकिंग जांच समिति (Central Banking Enquiry Committee) ने भी जय इस प्रकार की संस्था शीघ्र स्थापित करने की मांग की, तो सरकार अधिक दिन चुप न रह सकी और अन्त में १६३५ में इसकी स्थापना होकर रही।

उद्देश्य

- (१) देश के आन्तरिक तथा बाह्य मूल्यों में स्थायित्व लाना;
- (२) देश के मुद्रा संचातन के कार्य को सुचार रूप से चलाना;
- (३) वैंकों की जमाओं का कुछ प्रतिशत अपने पास रख आवश्यकता पड़ने पर उन को सहायता देकर वैंकों को असफल होने से रोकना;
- ४—सव वेंकों को श्रपने नियन्त्रण में रख देश में एक सुदृद् िथा ठोस वेंकिंग प्रणाली की नींव डालना ।
- ४—सरकारी रकमों को सुरिच्चत रखना, जनकी प्रतिमृतियों हा विक्रय करना तथा समय समय पर देश की आर्थिक समस्याओं को सुलकाने के लिये परामर्श देना।
- ६—क्रुपकों को उचित ऋगा की सुविधायें प्रदान कर उनको महाजनों के चंगुल से बचाना तथा देश की कृषि-अर्थ-व्यवस्था को उचस्तर पर लाना।
- ७—देश के मुद्रा बाजार के विभिन्न श्रंगों में पारस्परिक सहयोग तथा सामन्जस्य स्थापित करना ।
  - ५--देश में धुनियन्त्रित तथा युसंगठित छार्थिक नीति की

नींव डालना तथा उसका देशहित के लिये पालन करवाना । रिजर्व वैंक का विधान

रिजर्व वैंक के लिये एक श्रलग विधान जिसको रिजर्व, र्वेंक आफ इंडिया विधान (Reserve Bank of India Act) कहते हैं मार्च १६३४ में पास किया गया । इस विधान की मुख्य मुख्य वातें इस प्रकार हैं। रिजर्व वैंक की पूंजी

विधानानुसार इसकी पूंजी ४ करोड़ रुपया रखी गई; जिसको सौ सो रुपये के ४ लाख अशों में विभाजित कर दिया गया। इन अंशों को पूर्ण चुकता अंश ( Fully paid up shares) का रूप दिया गया श्रीर सारे श्रंश जनता को वेच दिये गये जिससे वैंक को पूरे ४ करोड़ रुपये प्राप्त हो गये। सारे अंश देकर के एक भाग में ही एकत्रित होकर सत्ता केन्द्रित न हो जाय। इसके लिये देश को ४ भागों में वांट दिया गया श्रीर उनकी पूंजी का वटवारा निम्न प्रकार किया गया:-

चम्बई १४० लाख कलकत्ता १४४ लाख देहली ११४ लाख मद्रास ७० लाख रंगून ३० लाख

यह सारी श्रंश पूंजी केन्द्रीय धारा सभा व केन्द्रीय सर-कार की पूर्व सम्मति तथा केन्द्रीय समिति (Central Board) की सिफारिश से बदली जा सकती थी। यद्यपि भिन्न-भिन्न चेत्रों के लिये ऊपर लिखे श्रनुसार श्रंश-पूंजी निर्धारित कर दी गई थी, किन्तु फिर भी वाजार में इन अंशों का खुला कय विक्रय

होने से वस्वई चेंत्र में अंशों की मात्रा धीरे धीरे वढ़ती जा रही थी। जिसको रोकने के लिये सन् १६४० में रिजर्व वैंक ने एक व्यक्ति के नाम अधिकतम अंशों की रकम २०००० रुपया निश्चित कर दी।

प्रत्येक सद्स्य को प्रति पांच अंशों के पीछे एक मत देने का श्रिधिकार था श्रीर एक सद्स्य श्रिधिक से श्रिधिक दस मत दे सकता था।

#### प्रवन्ध

सन् १६२४ के विधान के अनुसार वैंक के प्रवन्ध के लिये एक केन्द्रीय समिति (Central Board) का होना आव-स्यक था जिसमें १६ संचालक होते थे। ये संचालक निम्न प्रकार नियुक्त किये जाते थे:—

१—एक गवर्नर, दो डिप्टी गवर्नर, चार संचालक तथा एक और संचालक, जो सरकारी कर्मचारी होता था, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इस प्रकार छात्रे संचालक तो सरकार की छोर से मनोनीत किये हुए होते थे।

२—शेप छाठ संचालक विभिन्न चेत्रों के सदस्य चुनते थे। इनमें से दो दो संचालक वम्बई, कलकत्ता तथा दिल्ली से छौर एक-एक मद्रास तथा रंगून से चुने जाते थे।

इसके श्रितिरिक्त उपर्युक्त प्रत्येक भाग में एक स्थानीय सिमिति (Local Board) होती थी, जिसके म संचालक होते थे। इनमें से पांच संचालक तो उस चेत्र के सदस्यों द्वारा चुने जाते थे श्रीर वाकी तीन केन्द्रीय सिमिति द्वारा मनोनीत किये जाते थे। इस स्थानीय सिमिति का मुख्य कार्य सेन्द्रल सिमिति के लिए संचालक चुनना, उसकी देख-रेख में कार्य करना तथा समय समय पर वैंक के संचालन सन्यन्धी परामर्श देता था।

वेंक का कोई एक प्रधान कार्यालय न रख पाँच प्रमुख कार्यालय वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, रंगून तथा देहली में रखे गये।

रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण

१ अप्रैल १६३४ से, जय से कि रिलर्व वेंक की स्थापना हुई, ३१ दिसम्बर १६४६ तक यह वेंक सदस्यों का वेंक रहा! किंतु सन् १६४६ में रिजर्व वेंक के राष्ट्रीयकरण के लिये भारतीय संसद में एक विधान रखा गया, जो ३ सितम्बर १६४६ को ग्वीकृत हो गया छोर इसके फलस्वरूप १ जनवरी १६४६ से यह पूर्णतः सरकारी वेंक हो गया। वेंक के प्रत्येक सदस्य को उस समय के बाजार भाव से प्रत्येक १०० रुपये के छंश के बदले में ११६ रुपये १० छाने दे दिये गए। यह भुगतान १६ रुपये १० छाने को छोड़कर तीन प्रतिशत विकास ऋण, १६७०-७४ (3 Development Loan 1970-1975) में किया गया।

राष्ट्रीयकरण के कारण—वैंक के राष्ट्रीयकरण के लिए ध्रनेक युक्तियां (Arrangements) रखी गई जिनमें से मुख्य मुख्य इस प्रकार हैं:—

१—विश्व के सभी प्रमुख तथा प्रगतिशील देशों में जिनमें इग्लैंड भी सम्मिलित है, केन्द्रीय वैंकों का राष्ट्रीयकरण हो चुका है। वहाँ सरकार की आर्थिक व मौद्रिक नीति को केन्द्रीय वैंक ही कार्यान्वित करते है। भारत में भी ऐसा होने के लिए रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।

रे रिजर्व वैंक का विधान विदेशी शासन में विदेशियों के हित को हिन्द में रखते हुए विदेशियों द्वारा बनाया गया था। इस विधान के अन्तर्गत रिजर्व वैंक व केन्द्रीय सरकार के बीच जो कि अब देश की सरकार थी, सामंजस्य स्थापित नहीं हो सकता था। इसके लिये इस विधान में आमृल चूल परिवर्तन (Fundamental changes) करना आवश्यक है, जो केवल राष्ट्रीयकरण द्वारा सम्भव है। राष्ट्रीयकरण से सरकार व वैंक की नीति एक हो जायगी।

३—युद्धोत्तर पुनर्निर्माण तथा पुनर्गठन की योजनात्रों को सफलीमृत करने के लिये भी रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण आवश्यक है।

४—अन्तर्राष्ट्रीय कोष तथा विश्व वैंक से व्यवहार करने के लिये देश के केन्द्रीय वैंक को माध्यम बनाना आवश्यक है। इन व्यवहारों को देश की आर्थिक नीति के अनुकृत बनाए -रखने के लिये रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण होना अनिवार्य है।

४—रिजर्व वैंक ही देश की एक ऐसी संस्था है, जो साख और मुद्रा का नियंत्रण करती है। इस नियन्त्रण का जनहित में होना भी संभव है, जब यह पूंजी पतियों के प्रभाव से परे हो और इसका राष्ट्रीयकरण हो जाय।

६—राष्ट्रीयकरण से हानि होगी या लाभ, यह तो हम उन चीजों को देखकर पता लगायें, जो आज सरकार के हाथ में हैं। रेल इत्यादि का राष्ट्रीयकरण होना देश के लिये कितना लाभ-दायक सिद्ध हुआ है, यह तो आज बचा बचा जानता है। इसलिये रिजर्व वैंक का भी राष्ट्रीयकरण हो जाना चाहिये।

७—रिजर्व बैंक के इतने महत्वपूर्ण कार्यों व श्राधिकारों को देखते हुये यह श्रावश्यक है कि वह सरकारी नियन्त्रण में कार्य करे।

टिरिजर्व वैंक अभी तक एक निजी संस्था होने से देश की

श्रन्य वैंकिंग संस्थाओं पर नियंत्रण रखने तथा उनसे श्रावश्यक श्रंक (Statistics) प्राप्त करने में कठिनाई होती है। राष्ट्रीयकरण हो जाने से इसके श्रधिकार वढ़ जायेगे श्रीर ये कठिनाइयां दूर हो जायेंगी।

ध्—अव तक देशवासियों का विश्वास सरकार तथा सरकारी संस्थाओं में अधिक रहा है। इसिल्ये राष्ट्रीयकरण से वैंक में जनता का विश्वास वढ़ जायगा, जो देश की वैंकिंग पद्धति के विकास के लिये अत्यन्त आवश्यक है।

१०—रिजर्व वेंक श्रपने इतने लम्बे काल में मुद्रा वाजार के विभिन्न श्रंगों में पारस्परिक सहयोग व संगठन स्थापित करने में श्रसफल रहा है। स्वदेशी वेंकर जो देश की वेंकिंग पद्धित के एक श्रावश्यक श्रंग हैं, श्राज भी जहां के तहां हैं। यह विश्वास किया जाता है कि राष्ट्रीयकरण से इस संगठन को उन्नतिशोल वनाने में सहायता मिलेगी।

# राष्ट्रीयकरण के उपरान्त

पूंजी—रिजर्व वेंक की मौजूदा पूंजी पूर्ववत् ४ करोड़ रूपया ही है। केवल अन्तर इतना ही है कि अव यह पूंजी सदस्यों की न होकर सरकार की है। सदस्यों की प्रत्येक अंश के लिए ११६ रुपये १० आने तो रोकड़ी और शेप १०० रुपये विकास ऋण के रूप में) दे दिए गए। इस ऋण का भुगतान १५ अक्टूबर १६७० से १६७४ की अवधि के वीच सम्कार तीन महीने पहिले सूचना देकर कभी भी कर सकती है।

प्रवन्ध—राष्ट्रीयकरण के वाद वैंक के प्रवन्ध का सारा भार भारत सरकार पर है। जैसा त्वाभाविक ही था । इसके संचान लकों की नियुक्ति का ढंग अत्र विलकुल बदल गया है। अब केन्द्रीय समिति में १६ के स्थान पर १४ संचालक होते हैं, जिनकों नियुक्ति का ढंग निम्न प्रकार है:—

एक गवर्नर तथा दो डिप्टी गवर्नर— इनकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा पांच वर्ष के लिए होती है और ये वेतन पर कार्य करते हैं। डिप्टो गवर्नरों को केन्द्रीय समिति की वैठक में भाग लेने का अधिकार तो है, किन्तु वे अपनी राय नहीं दे सकते। गवर्नर की अनुपस्थित में उसकी लिखित अनुमति से डिप्टी गवर्नर भी अपना मत दे सकता है। आजकल रिजर्व वैंक के गवर्नर श्री बी० रामाराव हैं।

२-चार संचालक—इनको केन्द्रीय सरकार चारों स्थानीय समितियों में से प्रत्येक स्थान से एक के हिसान से मनोनीत करती हैं। इनकी भी अविधि ४ वर्ष की होती है।

३-६ संचालक—ये भी केन्द्रीय सरकार द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। इनमें से प्रत्येक दो संचालक बारी बारी से एक दो तथा तीन वर्ष के वाद अपने पद से मुक्त हो जाते हैं।

२ एक सरकारी कर्मचारी—यह भी केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है किन्तु इसकी कोई अवधि निश्चित नहीं होती, साथ ही इसको मतदान का अधिकार भी नहीं होता।

इनके श्रितिरिक्त चार स्थानीय समितियां कलकता, वस्वई.
मद्रास तथा देहली में श्रवने श्रवने श्रवने लेव का केन्द्रीय समिति
के श्रादेशानुसार प्रवन्ध करती है। प्रत्येक स्थानीय समिति के
पांच सदस्य होते हैं, जिनको केन्द्रीय सग्कार नियुक्त
करती है।

केन्द्रीय समिति की वैठक बुलाना गवर्नर के अधिकार में है, वैसे कोई भी तीन संचालकों द्वारा गवर्नर को वैठक बुलाने की मांग करने पर यह वैठक बुलाई जा सकती है। केन्द्रीय समिति की वर्ष में ६ वैठकें बुलाना आवश्यक है, जिनमें तीनमहीने में कम से कम एक वैठक तो अवश्य बुलाना चाहिए।

मुद्रा निधि रिजर्व वैंक के विधान में यह भी परिवर्तन कर दिया गया कि अब वह अपने नोट प्रकाशन तथा बैंकिंग विभाग में पहिले की भांति न केवल म्टलिंग प्रतिभृतियां रख सकेगा, बल्कि अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोप के किसी भी सदस्य देश की मुद्रा अथवा प्रतिभृतियां रख सकेगा। भारत के मुद्रा कोप के सदस्य हो जाने तथा रिजर्व वैंक को विदेशी मुद्रा का निर्वित दगों पर कय-विकय करने को वाध्य होने के कारण, यह परिवर्तन अत्यन्त आवश्यक हो गया था।

राष्ट्रीयकरण का हिताहित कुछ लोगों ने राष्ट्रीयकरण की वड़ी श्रालोचना की । उनका कहना था कि इसके द्वारा सरकार को वैंक की नीति निर्धारित करने का पूर्ण श्रिषकार हो जाने से यह परिणाम होगा कि यह नीति केन्द्र में जो राजनैतिक दल सत्तारुढ़ होगा, उसी की इच्छानुसार वदलती रहेगी।

किंतु राष्ट्रीयकरण के पच्चपितयों का कहना है कि छाज कल जो हमारी पंचवर्षीय योजनायें आदि चल रही है, इनकी सफलता इस प्रकार की एक राष्ट्रीय संस्था के अभाव में असम्भव थी। जब विश्व के प्रमुख देशों जैसे कनाहा, आस्ट्रेलिया, इंग्लैंड तथा फ्रांस आदि में केन्द्रीय वैंकों का राष्ट्रीय करण हो चुका है और जहां इसके कारण सरकार श्रीर केन्द्रीय वैंक के बीच देश की षार्थिक नीति सम्बन्धी सब मतभेद दूर हो गये हैं,

भारत को भी उनका श्रानुसरण करना हितकर ही होगा। बल्कि यों कहना चाहिये कि इस राष्ट्रीयकरण द्वारा यह मतभेद दूर हो भी गया है। यदि रिजर्व वैंक एक सदस्यों का ही वैंक होता, तो इसको वैंकिंग कम्पनी विधान १६४६ द्वारा दिये गये श्रिधकार कभी न दिये गये होते। राष्ट्रीयकरण ने इन श्रिधकारों का दिया जाना न्यायसंगत ठहरा दिया है।

श्रन्त में हम यह कह सकते हैं कि इस राष्ट्रीयकरण से देश को लाम ही होगा, हानि नहीं। हां यह अवश्य है कि इसका कार्य सुचार रूप से चलने देने के लिये इसको दलगत राजनीति का शिकार न बनाना ही हितकर होगा।

रिजर्व वैंक के कार्यालय तथा विभाग १-

श्राजकल हमारे देश में रिजर्व वेंक के पांच प्रमुख कार्या-लय वम्बई, कलकत्ता,मद्रास देहली तथा कानपुर में है। १६३६ से इसकी एक शाखा लंदन में भी कार्य कर रही है। भविष्य में इसकी शाखा खोलने का पूर्ण श्रधिकार भारत सरकार को है। वैसे जहां जहाँ इम्पीरियल वेंक की शाखायें हैं, वे ही इसका प्रतिनिधित्व करती है। श्राजकल रिजर्ब वेंक के निम्न पांच विभाग कार्य कर रहे हैं।

१—नोट प्रकाशन विभाग (Issue Department)— यह वैंक का अत्यन्त महत्वपूर्ण विभाग है और यह १ अप्रैल, १६३४ से ही कार्य कर रहा है। इसका मुख्य कार्य कागजी नोटों का प्रकाशन करना है। इसारे देश में दो रुपये, पांच रुपये, दस रुपये तथा सी रुपये के नोटों का प्रकाशन यही विभाग करता है। पहिले यह एक हजार रुपये वाले नोट भी प्रकाशित करता था, किन्तु १२ जनवरी १६४६ से इनका चलन वन्द कर दिया गया। इस विभाग की शाखाय वस्त्रई, कलकता, मद्रास, देहली तथा कानपुर में हैं, पहले लाहीर छोर करांची में भी थीं किन्तु पाकिन्नान के वन जाने के वाद ये शाखाय वन्द कर दी गई। इस विभाग के भी दो उपविभाग होते हैं। प्रथम, कोप विभाग (Treasury Dept.) जिसका कार्य नोट निकालना तथा उनका एक दूसरे में परिवर्तन करना है। दूसरा, साधारण विभाग जिसका कार्य नोटों को जांचना तथा रह करना तथा हिसाव रखना आदि है।

रिजर्व वैंक अपने सामाहिक विवरण में इस विभाग के अंक प्रकाशित करता है। ये अंक वड़े उपयोगी होते हैं क्योंकि इन में प्रति समाह के अन्त में जारी किये नोटों की तथा चलन में नोटों को संख्या दी रहती है, जिससे माल्म हो जाता है कि गत समाह से नोटों की संख्या में कितना परिवर्तन हुआ। इस अध्याय के अन्त में रिजर्व वैंक के साम्नाहिक विवरण में ये सब वातें दी हुई हैं।

२-वेंकिंग विभाग (Banking Department)—इस विभाग ने अपना कार्य १ जुलाई १६३४ से प्रारम्भ किया। क्योंकि, इसी दिन से अनुमृचित वेंकों (Scheduled Banks) ने अपनी याचित एवं काल देय (Demand & time liabilities) का कमशः ४ प्रतिशत और २ प्रतिशत रिजर्य वेंक के पास जमा कराना शुरू किया तथा समाशोधन गृहों (Clearing Houses) का कार्य भी इम्पीरियल वेंक के पास से रिजर्व वेंक के पास इसी दिन से आया था। इस विभाग का कार्य वेंकों की जमार्य अपने पास रखना, उनको आर्थिक सहायता तथा परामशं देना, समय समय पर उनका निरीक्षण करना, रकमों का एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना, सरकारी

त्तेन देन तथा ऋण की व्यवस्था करना है। इसका कार्य भार एक व्यवस्थापक के हाथ में होता है। यह विभाग भी अपने अंक साप्ताहिक विवरण में प्रकाशित करता है, जैसा आगे दिखाया गया है।

३-ऋपि साख विभाग (Agricultural Credit Department)—भारत में ऋपि उद्योग के महत्व को स्वीकार करते हुये रिजर्व वैंक ने इस की उन्नति के लिये प्रारम्भ से प्रयत्न किया है। इसके लिये इसने अपना एक अलग विभाग, जो ऊपर लिखे नाम से प्रसिद्ध है, खोल रखा है। इस विभाग के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:—

- (क) कृषि साख सम्बन्धी सभी प्रश्नों का अध्ययन करने तथा कृषि समस्याओं पर अपना परामर्श देने के लिये विशेषज्ञों को नियुक्त करना;
- (ख) समय समय पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, सहकारी समितियों तथा श्रन्य वैंकिंग संस्थाओं को कृषि साख सम्बन्धी सुमाव देना तथा उनके वीच पारस्परिक सामंजस्य बनाये रखना;
- (ग) रिजर्व वैंक की कृषि साख सम्बन्धी नीति निर्धा-रित करना।

४-अनुसंधान तथा अंक-संकलन विभाग ( Research & Statistics Department )—इस विभाग का मुख्य कार्य मुद्रा तथा वैंकिंग सम्बन्धी वातों का अनुसन्धान करना तथा उन के सम्बन्ध में आंकड़े प्रकाशित करना है। इस विभाग छारा एक मासिक पत्रिका जो रिजर्व वैंक आक इण्डिया वुर्लीदन (Reserve Bank of India Bulletin) कहलाती

है, प्रकाशित की जाती है। देश की मुद्रा तथा वैंकिंग सम-स्याओं का अध्ययन करने के लिये भारत में इससे अधिक उपयुक्त अन्य कोई प्रकाशन नहीं निकलता। आजकल इस के प्रधान सम्पादक श्री पी० एस० नारायण प्रसाद हैं, जो रिजर्व वैंक के आर्थिक सलाहकार का कार्य कर रहे हैं। इस वृलैटिन के अतिरिक्त भी समय समय पर कई अन्य प्रकाशन निकलते रहते हैं, जिन में रिजर्व वैंक की वार्षिक करेन्सी एएड फाइनैंस रिपोर्ट मुख्य है। यह विभाग वम्चई में काम करता है।

4-विनिसय नियन्त्रण विसाग (Exchange Control Department)—वैसे तो विदेशी विनिसय दर स्थायी रखने के लिये रिलर्व वैंक प्रारम्भ से ही विदेशी विनिसय के क्रय-विक्रय का कार्य कर रहा है, किन्तु इस कार्य के लिये पहिले कोई अलग विभाग नहीं था। अलग विभाग का निर्माण तो दूसरे महा गुद्ध के दिनों में हुआ था। इस विभाग का चहेश्य विदेशी विनिसय का सारा क्रय-विक्रय अपने हाथ में लेकर विनिसयर पर पूर्ण नियन्त्रण रखना है। अव सन् १६४७ के विदेशी विनिसय नियन्त्रण विधान द्वारा, यह क्रय-विक्रय का अधिकार केवल रिजर्व वैंक को ही रह गया है।

## रिजर्ब वैंक के कार्य

रिजर्व वैंक देश की एक सर्वोपिर वैंकिंग संस्था होने के कारण इसका कार्य-चेत्र वड़ा विस्तृत है। इसके समस्त कार्यों को हम दो भागों में वांट सकते हैं। (१) केन्द्रीय वैंकिंग कार्य तथा (२) साधारण वैंकिंग कार्य।

१-केन्द्रीय वैंकिंग कार्य-रिजर्व वैंक भी समस्त अन्य देशों के केन्द्रीय वैंकों की भांति निम्नलिखित कार्य सम्पन्न

### करता है:--

(१) नोट प्रकाशन का कार्य-सन् १६३४ से इस वैंक का हमारे देश में नोट प्रकाशित करने का एकाधिकार ( Monopoly ) मिला हुआ है। इस कार्य के लिये वैंक ने एक त्रालग विभाग, जो नोट प्रकाशन विभाग (Issue Department ) कहलाता है, खोल एखा है। वैंक आफ इंग्लैंड की भांति इस विभाग की सम्पत्ति वैंकिंग विभाग की सम्पत्ति से अलग रखी जाती है। इस विभाग की सम्पत्ति में स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण धातु, स्टलिंग प्रतिभूतियां, रुपये, रुपये की प्रति-भूतियां तथा अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अन्य सदस्य देशों की मुद्रार्थे तथा प्रतिभूतियां सम्मिलित हैं। इन सब का ४० प्रति-शत भाग स्वर्ण मुद्रा, स्वर्ण धातु अथवा स्टर्लिंग प्रतिभृतियों के रुपये होना चाहिये बशर्ते कि सोने की कुल राशि २१ रुपये ३ खाने १० पाई प्रति तोले के हिसान से ४० करोड़ हमये के मूल्य से कभी कम न हो। सम्पत्ति के इस परिमाण से कम होने पर सरकार से आज्ञा लेना तथा कम से कम ६ प्रतिशत का दराड भोगना त्रावश्यक है। इस सारे स्वर्ण का 🕫 प्रतिशत भाग भारत में ही रहना आवश्यक है।

डक्त सम्पत्ति का शेप ६० प्रतिशत भाग रुपयों, सरकारी प्रतिभृतियों, स्वीकृत व्यापारिक विलों तथा प्ररापत्रों के रूप में होना चाहिये। प्रचलित नोटों में एक रुपये वाले नोटों को छोड़कर शेष सब प्रकार के नोट रिजर्व-वेंक ही प्रकाशित करता है।

(२) वैंकों के वैंक का कार्य करना—जिस प्रकार साधारण व्यक्ति अपने नित्य प्रति के मुद्रा तथा सांख सम्बन्धी कार्यों के जिये बैंक की शरण लेता है उसी प्रकार देश के बैंक भी अपनी सहायता के लिये रिजर्व वेंक के पास दौड़ते है। रिजर्व वेंक राध्यता का तथा १८जन अभ क भारा दाइत है। १८जन अभ इन वैंकों का वेंक है। उन समस्त संयुक्त पूंजी वाले वेंकों की इन वेंकों का वेंक है। उन समस्त संयुक्त पूंजी वाले वेंकों की जिन की पूंजी तथा सुरक्ति कोष कम से कम पांच लाख जिन की पूंजी तथा सुरक्ति कोष कम से कम प्रांच सुसरी सूची रूपया है छोर जिनका नाम रिजर्व वेंक की दूसरी सूची (Schedule) में है अपनी चाल जमा का ५ प्रतिशत और स्थायी जमा का २ प्रतिशत रिजर्व वैक के पास जमा रखना आवश्यक है। सन् १६४१ में इन अनुस्चित वेंकों की संख्या ६६ जी। अब तो सन् १९४६ के बैंकिंग विधान के बाद प्रत्येक वेंकिंग संस्था को अपनी जमाओं का कुछ प्रतिशत रिजर्व वेंक वाफा राज्य आ अवस्थक है। आवश्यकता पहने पर रिजर्व के पास रखना आवश्यक है। आवश्यकता पहने पर रिजर्व चेंक इनको ऋग सम्बन्धी, पुनकटोती तथा एकम इस्तान्तर्ग वर रनका कृष्य राजाता। उपर्युक्त जमात्रों के कारण रिजर्व वैक की सुविधाय हेता है। उपर्युक्त जमात्रों के कारण रिजर्व वैक खुले बाजार की नीति (Open Market Operations) अस्त पाला ( प्राप्त करते में समर्थ होता अपनाकर देश में साख का नियन्त्रण करते में समर्थ होता अपनाकर देश में साख का नियन्त्रण के लिये चेंक के पास चेंक दर का है। चैसे तो साख नियन्त्रण के लिये चेंक के पास चेंक हर का शख्योग वहुत कम किया शख्यों मौजूद है, किन्तु इस का अपयोग वहुत कम किया जाता है। अब तक इसका उपयोग केवल एक बार सन् १६४२

(३) रुपये की विनिमय दर पर नियंत्रण रखना—रिजर्व वेंक पर में किया गया है। भारतीय रुपये की विनिमय दर १ शि० ६ ऐस पर स्थिर रखने का उत्तरदायित्व प्रारम्भ से चला आ रहा है। इसके लिये इस को कम से कम दस हजार पोंड १ शि० ४ हुई पेंस प्रति रुपये के हिसाव से वेचना तथा १ शि० ६ वे पेंस प्रति रुपये के हिसाव से खरीदना आवश्यक था। अब देश में अन्तर्राष्ट्रीय क रूपान स लग्नुना आनरपुर ना । जन पुरा व अग्नुपूर्व मुहामान स्वापित हो जाने से रिजर्व वेंक के लिये झन्तरीष्ट्रीय मुद्रा कोप के सभी देशों की मुद्राओं का निश्चितयों पर क्रय- अतिरिक्त यह विभिन्न संस्थाओं से अंक एकत्रित कर उनको जनता के सामने भी लाता है।

- ं २. साधारण वैंकिंग के कार्य—रिजर्व वैंक के साधारण वैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं:—
- (१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, वैंकों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से विना किसी व्याज के रूपया जमा पर लेना।
- ्र (२) समय समय प्रकाशित निश्चित दरों पर निम्नितिखित विनिमय विलों को खरीदना, वेचना और पुनर्फटौती करना।
- (क) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे विल और प्रणपत्र जिनका भुगतान खरीदने अथवा पुनर्कटौती करने के ६० दिन के भीतर हो जाने वाला हो और जिन पर हो अच्छे हस्ताक्षर (कम से कम एक अनुस्चित वैंक के) मौजूद हों।
- (ख) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे विल जो कृषि अर्थ व्यवस्था को सुविधा देने अथवा फसल के वेचने के लिये लिखे गये हों और जो खरीदने अथवा पुनर्कटौती करवाने के ६ महीने के भीतर पक जाने वाले हों।
- (ग) वे वित जो ६० दिन की अवधि के हों और केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की प्रतिभूतियां खरीदने के तिये तिस्ने गये हों।
- (३) त्रातुसूचित वैंकों को कम से कम एक लाख रुपये के वरावर की विदेशी विनिमय वेचना तथा खरीदना।
- (४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप के सदस्य देशों में लिखे हुये अथवा उनके अपर किये हुये हों, उन बिलों का कय-विकय और पुनर्कटौती करना, जो खरीदने की तिथि से ६० दिन के भीतर पक जाने वाले हों।

रिजर्व वेंक का एक समफीता हुआ, जिसके अनुसार यह केन्द्रीय सरकार की भांति प्रान्तीय सरकारों के प्रति भी उपर्युक्त कार्य करने लग गया। जब एक प्रान्त से दूसरे प्रान्त को रुपया भेजना होता है, तो वेंक इन सरकारों से भी उसी दर से कमीशन लेता है, जिस दर से वह सहकारी समितियों तथा अन्य वेंकों से लेता है, किन्तु प्रान्त के भीतर भीतर रुपया भेजने पर कोई कमीशन नहीं लिया जाता। अब तो रिजर्व वेंक का राष्ट्रीयकरण हो जाने से यह एक प्रकार से एक सरकारी विभाग सा वन गया है। इसलिये 'अब किसी सममौते आदि का प्रश्न ही नहीं उठता। अब इस के हारा सरकार के प्रति उक्त सब कार्य सम्पन्न होना स्वाभाविक है।

- (५) समाशोधन गृह का कार्य करना—रिजर्व वैंक समा-शोधन गृह (Clearing House) का कार्य कर रकम के श्रनावश्यक इधर से उधर जाने को रोकता है। वैंक ने लगभग २४ स्थानों पर समाशोधन गृह खोल रखे हैं, जिनमें वम्बई, कलकत्ता, मद्रास, देहली और कानपुर के समाशोधन गृह विशेष उन्नेखनीय हैं। ये समाशोधन गृह एक खतन्त्र संस्था के रूप में कार्य करते हैं और वैंक साधारणतया इनके कार्यों में हस्तत्त्रेप नहीं करता। सन् १९४०-४१ में भारत में कुल ६४७८ करोड़ रूपये के चैंकों का समाशोधन किया गया।
  - (६) अन्य कार्य—वैंक को पांच या उससे छाधिक मूल्य वाले नोटों के बदले रुपये अथवा एक एक रुपये वाले नोट देना; जनता, सहकारी वैंकों, सदस्य वैंकों तथा गैर सदस्य वैंकों और स्वदेशी वैंकों का रुपया रियायती कमीशन पर इधर से उधर भेजना; तथा विभिन्न प्रकार की वैंकिंग संस्थाओं की आर्थिक समस्याओं पर परामर्श देना आवश्यक है। इसके

अतिरिक्त यह विभिन्न संस्थाओं से अंक एकत्रित कर उनको जनता के सामने भी लाता है।

- २. साधारण वैंकिंग के कार्य—रिजर्व वैंक के साधारण वैंकिंग कार्य निम्नलिखित हैं:—
- (१) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों, वैंकों, संस्थाय्रों तथा व्यक्तियों से विना किसी व्याज के रुपया जमा पर तेना।
- (२) समय समय प्रकाशित निश्चित दरों पर निम्नतिखित विनिमय विलों को खरीदना, वेचना और पुनर्कटौती करना।
- (क) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे विल और प्रणपत्र जिनका भुगतान खरीदने अथवा पुनर्कटौती करने के ६० दिन के भीतर हो जाने वाला हो और जिन पर दो अच्छे हस्ताचर (कम से कम एक अनुस्चित वैंक के) मौजूद हों।
- (ख) भारत में लिखे व भुगतान किये जाने वाले वे विल जो कृषि अर्थ व्यवस्था को सुविधा देने अथवा फसल के वेचने के लिये लिखे गये हों और जो खरीदने अथवा पुनर्कटौती करवाने के ६ महीने के भीतर एक जाने वाले हों।
- (ग) वे विल जो ६० दिन की अविध के हों और केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की प्रतिभूतियां खरीदने के लिये लिखे गये हों।
- (३) त्रजुसूचित वैंकों को कम से कम एक लाख रुपये के वरावर की विदेशी विनिमय वेचना तथा खरीदना।
- (४) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीय के सदस्य देशों में लिखे हुये अथवा उनके ऊपर किये हुये हों, उन विलों का क्रय-विक्रय और पुनर्कटौती करना, जो खरीदने की तिथि से ६० दिन के भीतर पक जाने वाले हों।

- ( ४ ) अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कीप के सदस्य देशों के वैंकों के यहां अपने शेष (Balances) रखना ।
- (६) भारत में राज्यों, स्थानीय श्रिधकारिय (Local Authorities), अनुसृचित वेंकों श्रीर प्रान्तीय सहकारी वेंकों की मांग पर देय श्रथवा श्रिथक से श्रिधक ६० दिन की श्रविध पर देय ऋण देना। इन ऋणों का भी धरोहर की प्रतिभृतियों (Trustee Securities), सोने श्रथवा चांदी, श्रेष्ठ विली, श्रमुक्षित वेंकों या प्रान्तीय सहकारी वेंकों के प्रण-पत्रों जो माल के श्रिधकार-पत्रों के श्राधार स्वरूप हैं, श्रादि की जमानत पर दिया जाना श्रावर्यक है।
  - (७) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों को ६० दिन में चुक जाने वाले कामचलाऊ ऋण (Ways & means Advances) देना।
    - (८) अपने स्वयं के कार्यालयों श्रथवा प्रतिनिधि वैंकीं पर देय दर्शनी ड्राफ्ट (Demand Draft) जारी करना !
    - (६) विदेशी सरकारों की ऐसी प्रतिभूतिकों का क्रय-विकय करना, जो कय की तिथि से दस वर्षों के भीतर पक जाने वाली हो।
      - (१०) निश्चित सीमात्रों में, केन्द्रीय अथवा प्रान्तीय सरकारों की किसी भी अवधि के भीतर पकते वाली प्रतिभू तियों का क्रय-विक्रय करना।
      - (११) अधिक से अधिक ३० दिन के लिये भारत के किसी भी अनुसूचित वैंक अधवा किसी दूसरे देश के केन्द्रीय वैंक से रक्स उधार लेना।
      - (१२) किसी अन्य देश के केन्द्रीय वैंक में खाता खोलना, उससे आढ़त के सम्बन्ध स्थापित करना; उसके

श्राढ़ितये के रूप में स्त्रयं कार्य करना तथा उसके श्रंशों में पूंजी का विनियोग करना।

् (१३) स्वर्ण के सिक्के अथवा स्वर्ण का क्रय-विक्रय करना।

उपयुक्त कार्यों के द्यातिरिक्त सन् १६४६ के भारतीय वैंकिंग कम्पंनी विधान ने रिजर्व वैंक आफ इण्डिया पर निम्न कार्यों का भार और डाल दिया है:—

(१) वैंकों के निरीच्या द्वारा यह विश्वास हो जाने पर कि वे अपनी समस्त जमा राशि का आवश्यकतानुसार भुगतान करने में समर्थ हैं, उनको वैंकिंग विधान की धारा २२ के अन्तर्गत अनुमति पत्र (Licence) देना।

(२) वैंकिंग विधान की धारा २३ के अन्तर्गत वैंकों की संख्या तथा शाखाओं को नियन्त्रित करना।

- (३) घारा ३४ के अन्तर्गत अपनी इच्छा से अथवा केन्द्रीय सरकार के आदेश से किसी भी वैंक का हिसाव वहीं खाता तथा अन्य विवरणों का निरीक्षण करना तथा उस वैंक की कार्य-पद्धति संतीपजनक न होने पर केन्द्रीय सरकार के आदेशानुसार उस वैंक को आगे जमायें स्वीकार करने से रोकना।
- (४) धारा १६ के अन्तर्गत भारत के समस्त वैंकों की याचित एवं काल देय (Demand & Time Liabilities) का क्रमशः ५ प्रतिशत व २ प्रतिशत अपने कोप में जमा रखना तथा उनसे इस देय से सम्वन्धित एक साप्ताहिक विवर्ण प्राप्त करना।
- ं (४) धारा २१ के छन्तर्गत जनहित की दृष्टि से किसी भी समय किसी भी वैंक छथवा समस्त वैंकों की एक ऋए

### नीति निर्घारित करना ।

- (६) विधान की विभिन्न धाराओं के श्रन्तर्गत वैंकीं से समय समय पर भिन्न भिन्न प्रकार के विवरण तथा सृचनार्ये शाप्त करना तथा उनका परिनिरीचण (Scrutiny) करना।
- (७) धारा ४४ के घ्यन्तर्गत वेंकों के एकीकर्ण तथा पुनर्गठन की योजनाव्यों पर विचार कर श्रपनी स्वीकृति देना ।
- (=) धारा ३६ के अन्तर्गत किसी भी बैंक के समाप्ति-करण (Liquidation) का कार्य संभातना।

# ख्तिर्व वैंक के निषिद्ध कार्य

रिजर्व वेंक श्राफ इधिडया विधान ने रिजर्व वेंक पर निम्न प्रतिवन्ध लगा रखे हैं:—

- (१) रिजर्व वैंक किसी भी प्रकार के ज्यापार तथा च्योग-धन्धे में कोई प्रत्यत्त भाग नहीं ले सकता है छोर न आर्थिक सहायता ही है सकता है।
- (२) यह अपने हिस्से या अन्य किसी वैंक या कम्पनी के हिस्से (Shares) नहीं खरीट सकता। अभी इसके द्वारा भारतीय अर्थ प्रमंडल के अंश खरीटे जाने के लिये विशेष वैधानिक व्यवस्था करनी पड़ी है।
- (३) यह अपने कार्यालय तथा कर्मचारियों की आवश्यकता के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अचल सम्पत्ति (Immovable Property) न तो खरीद ही सकता है और न उसकी जमानत पर रुपया ही उधार दे सकता है
- (४) यह श्रपने पास न्याज पर जमार्चे (Deposits) स्वीकार नहीं कर सकता।

(४) यह उक्त परिस्थितियों के अंतिरिक्त आंदित ऋग । unsecured loans ) नहीं दे सकता।

उक्त प्रतिवन्धों के अतिरिक्त इस पर राष्ट्रीयकरण के पहिले एक प्रतिवन्ध और था और वह था ४ प्रतिशत से अधिक की लाभांश दर घोषित न करना। कहना न होगा कि इन सब प्रतिवन्धों के मूल में केवल एक वात थी और वह थी इसके केन्द्रीय वैंक होने के कारण इसको दूसरे वैंकों से स्पर्धा पूर्ण वर्ताव करने से रोकना।

रिजर्व वैंक का अन्य वैंकों से सम्बन्ध

१-रिजर्व वेंक तथा इम्पीरियल वेंक - रिजर्व वेंक स्थापित होते ही रिजर्व वेंक छौर इम्पीरियल वेंक के विच एक समम्भीता हुआ जिसके अनुसार इम्पीरियल वेंक को रिजर्व वेंक का एकार्का प्रतिनिधि (Sole Agent) नियुक्त कर दिया गया। यह समम्भीता पिहले १४ वर्ष की अवधि के लिये था। इसके वाद किसी भी पच द्वारा ४ वर्ष की सचना पर भंग किया जा सकता है। इस सेवा के वदले इसको प्रथम ४ वर्षों में ६ लाख रुपये प्रति वर्ष, दूसरे पांच वर्षों में ६ लाख रुपये प्रति वर्ष हुआ था। इसके अतिरिक्त प्रथम दस वर्षों में २४० करोड़ रुपये तक के व्यवहारों के लिये प्रति सी रुपये पर दो पसा तथा २४० करोड़ रुपये तक के व्यवहारों के लिये प्रति सी रुपये पर दो पसा कमीशन निश्चित किया गया।

सन् १६४४ में कमीशन की ये दरें ४ वर्ष के लिये बदल दी गईं। ये दरें:इस प्रकार हैं—

प्रथम १४० करोड़ रुपये पर एक रुपये का नेह प्रतिशत

द्वितीय १४० . . ,, ६५० . ,, , , , , , भ्रहेर

चपर्युक्त २०० करोड़ रुपये से ऊपर २०० करोड़ रुपये तक एक रुपये का ,, है प्रतिशत इसके उपरान्त "" " ने इट ;;

इसके लिये इम्पीरियल वेंक पर यह प्रतिवन्य है कि वह रिजर्थ वेंक की विना अनुमित के न कोई नई शाखा खोल सकता है और न मौजूदा शाखा वन्द कर सकता है। साथ ही रिजर्थ वैक इम्पीरियल वेंक को अपना प्रतिनिधि केवल तभी तक रखेगा जब तक इसकी आर्थिक दशा सुदृढ़ रहेगी।

- २—रिजर्व वेंक तथा अनुसृचित वेंक—रिजर्व वेंक आफ इण्डिया विधान की ४२ (६) के अन्तर्गत, किसी भी वेंक को अनुसृचित वेक वनने के लिये िन्न कार्यों का पालन करना आवश्यक है।
- (१) उसकी चुकता पूंजी ख्रौर सुरचा कोप (Reserve Fund) दोनों मिलाकर कम से कम पांच लाख रुपया होना आवश्यक है। यह पंजी तथा सुरचा कोप की रकम हिसाब की पुस्तकों इ आधार पर निश्चित न हो कर वास्तिवक तथा विनिमयश्योल (Exchangeable) मूल्य के आधार पर निश्चित होनी चाहिये।
- (२) वह भारतीय कम्पनी विधान, १६१३ की धारा २ में दी गई परिभाषा के अन्तर्गत निर्मित एक कम्पनी हो अथवा एक कारपोरेशन हो, इन दोनों कार्यों के पूर्ण होने पर उस वैंक का नाम रिजर्व वैंक की दूसरी अनुसूची (Schedule) में लिख दिया जाता है और वाद में वह अनुसूचित वैंक कहलाने लगता है। इस प्रकार के वैंकों की संख्या ३१ मार्च १६५० को १०० थी तथा उनकी शाखाओं की संख्या २६१२ थी। जिन वैंकों का नाम इस अनुसूची में नहीं है वे अन-अनसूचित वैंक (none

### Scheduled Banks ) कहलाते हैं।

प्रत्येक अनुस्चित वेंक को रिजर्व वेंक के पास अपनी याचित तथा काल देय (Demand & Time Liabilities) का क्रमशः ४ प्रतिशत व २ प्रतिशत जमा रखनी पड़ती है। प्रत्येक ऐसे वेंक को रिजर्व वेंक के पास एक साप्ताहिक विवरण भी भेजना पड़ता है, जिस में उनकी याचित तथा काल देय की राशि नकदी की स्थित (Cash Position) आदि वात वतलानी होती हैं। इस विवरण की प्रमाणिकता के लिये इस पर वेंक के दो संचालकों तथा व्यवस्थापक के हस्ताच्र होना आवश्यक है। छुछ वेंक साप्ताहिक विवरण न भेज कर मासिक विवरण मेजते हैं, क्योंकि वे अपनी, भौगोलिक स्थित के कारण ऐसा नहीं कर पाते। इस विवरण के ठीक समय पर न पहुँचने पर १०० रुपये प्रति दिन के हिसाव से दण्ड भोगना पड़ता है।

इन अनुसूचित वैंकों को रिजर्व वैंक से इस सम्बन्ध के कारण कई लाभ भी हैं। वे इस प्रकार हैं:—

- (१) इससे उनकी बाजार में साख और प्रसिद्धि वढ़ जाती है और लोगों में एक विश्वास सा उत्पन्न हो जाता है।
- (२) इससे उनको अपने अच्छे विलों की पुनर्कटौती कराने की सुविधा मिल जाती है।
- (३) इससे संकट कालीन दशा में श्रार्थिक सहायता भी मिल जाती है।
- (४) इससे उनको रकम के एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की सुविधा भी मिल जाती है।
  - (४) इससे समय समय पर उनको पर्थ-प्रदर्शन तथा

परामर्श भी मिलता रहता है।

यहां यह समरण रहे कि किसी भी वेंक के श्रतुस्चित हो जाने का यह अर्थ नहीं है कि यह उसकी श्रार्थिक स्थिति के सर्व श्रच्छी श्रीर ठोस रहने का एक प्रमाण-पत्र मिल गया है। रिजर्व वेंक श्रतुस्चित वेंकों द्वारा ली जाने वाली जमाश्रों के भुगतान की कभी कोई दायित्व स्वीकार नहीं करता श्रीर न वह ऐसा कर ही सकता है।

३ रिजर्व वेंक तथा अन-अनुस्चित वेंक—प्रारम्भ में इन वेंकों को रिजर्व वेंक से कोई विशेष सुविधायें नहीं दी जाती थीं। १ 'श्रुक्ट्वर १६४० से इन को राशि स्थानान्तरण की सुविधा दी गई तथा १४ फर्वरी १६४४ से इन को रिजर्व वेंक के पास श्रपने खाते खोलने की श्रुक्मित दी गई। किन्तु यह शर्त रखी गई कि उक्त वेंक कम से कम १०००० रुपये की जमा रखेगा। साथ ही इस प्रकार के हिसाव पर वह वेंक रिजर्व वेंक पर किसी तीसरे व्यक्ति के पन् में कोई चेंक नहीं लिखेगा। ३१ मार्च १६४० को उक्त वेंकों की संख्या ३६४ थी।

सन् १६४६ के वैंकिंग विधान से रिजर्व वैंक और देश के अन्य सभी वैंकों के वीच सम्बन्ध स्थापित हो गया है। छव इन सव वैंकों को अपनी तथा काल देय का कमशः ४ प्रतिशत तथा २ प्रतिशत रिजर्व वैंक के पास जमा कराना आवश्यक है। रिजर्व वैंक इन सब का निरीक्षण कर सकता है तथा इन से कई विवर्ण प्राप्त कर सकता है। छव यह आशा की जाती है कि रिजर्व वैंक को इन सब अधिकारों के मिल जाने से देश की वैंकिंग व्यवस्था में काफी सुधार हो जायगा।

ए. रिजर्व वैंक तथा स्वदेशी वैंकर स्वदेशी वैंकर

भारतीय मुद्रा वाजार का एक अत्यन्त आवश्यक श्रंग है। भारतीय श्रामीण साख व्यवस्था में इन का वड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। इसीलिये रिजर्व वैंक ने सन् १६३७ में इन्हें नियम वद्ध करने के लिये एक योजना धुमाई, जिसमें रिजर्व वैंक ने निम्नलिखित सुमाव दिये थे:—

- (१) रिजर्व वैंक से सीधा सम्बन्ध स्थापित करने के पूर्व उनको अपनी वैंकिंग क्रियाओं को भारतीय कम्पनी विधान की धारा २७७ (क) तक ही सीमित कर लेना चाहिये। अर्थात वैंकिंग के अतिरिक्त दूसरे कार्यों को वन्द कर देना चाहिये।
- (२) स्वदेशी बैंकरों को अपने ज्यापार का स्वरूप एवं कार्य संयुक्त पूंजी वाले वैंकों के समान ही रखना चाहिये तथा इनको अपनी जमार्ये अधिक से अधिक वढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिये।
- (३) स्वदेशी बैंकर जिनकी पूंजी २ लाख रुपये है, वे इसे पांच वर्ष के भीतर ४ लाख रुपये कर लेवें, तो रिजर्व बैंक के पास अपने आपको अनुसूचित कराने के लिये आवेदन भेजना चाहिये।
- (४) उनकी जमार्थे उनकी पूंजी से पांच गुनी अधिक हो जाने पर उनका कुछ प्रतिशत रिजर्व वैंक के पास जमा रखना चाहिये।
- (४) उनको अपने वहीखातों का अधिकृत अंके इकों द्वारा अंके त्रण कराना चाहिये तथा समय समय पर अपने कार्यों का निरीक्षण रिजर्व वैंक से कराने को तत्पर होना चाहिए।

(६) दूसरे अनुसूचित वैंकों की भांति इनको भी

रिजर्व वैंक के पास अपने साप्ताहिक विवरण भेजने चाहिये तथा समय समय पर उन्हें प्रकाशित कराना चाहिये।

उपयुक्त वातों के मान लेने पर रिजर्व वैंक ने स्वदेशी वैंकरों को वे सब सुविधायें हेने का आखासन दिया जो वह अब तक अनुस् चित वैंकों को हे रहा है। किन्तु स्वदेशी वैंकरों को ये वातें मान्य न होने से इस योजना का कोई परिणाम न निकला। वाद में सन् १६४१ में भी एक योजना घुमाई गई किन्तु वह भी व्यर्थ रही। अब १६४६ के वैंकिंग विधान के वन जाने तथा रिजर्व वैंक के राष्ट्रीयकरण हो जाने के वाद यह आशा की जाती है कि रिजर्व वैंक किसी भी तरह इनसे अपना सम्बन्ध वढ़ा कर धामीण साख व्यवस्था के इस अत्यन्त उपयोगी अंग को उन्नतिशील बनाकर देश के हित में अपना योग हेगा।

रिजर्व वेंक और कृषि साख व्यवस्था—मारत में कृषि की महत्ता को देखते हुये रिजर्व वेंक आफ इण्डिया के विधान में दिये गये वेंक के कार्यों में कृषि साख को सुधारने के कार्यों का भी समावेष किया गया है। इसके लिये रिजर्व वेंक ने एक अलग कृषि साख विभाग (Agricultural Credit Department) खोल रखा है, जिसके विषयमें हम पहिले विस्तारपूर्वक सममा आये हैं। रिजर्व वेंक ने १६३७ ई० में खदेशी वेंकरों की उन्नति के लिये, जो योजना धुमाई थी उसी में सहकारी आन्दोलन के सम्वन्ध में उसने वड़े ज़ीरदार शब्दों में उन समस्त सहकारी समितियों में पुनर्निर्माण का सुमाव इन शब्दों में दिया था, "उचित मात्रा से अधिक ऋण को सन्तुलित करके लम्बी अविध वाली ऋण संस्थाओं को सौंप कर, सहकारी साख समितियों को भविष्य में अपने आपको फसल सम्बन्धी

ऋणों तक सीमित कर लेना चाहिये। ये ऋण फसल पर
चुकाये जा सक् अथवा ये सीमित मात्रा में अन्तर्वर्ती ऋण
(Inter-changeable Loans) हों । इस वात का प्रयत्न
किया जाये कि इन सिमितियों के कार्यों को विस्तृत कर दिया
सावे, जिससे उनके कार्य-चेत्र में कृपक का सम्पूर्ण जीवन आ
जावे। दूसरे शब्दों में ये वहुअर्थी सिमितियां (Multi-purpose
Societies) बन जावें। ऋण देने वाली संस्था के दो रूप हों—
७ या ह मील के घेरे में वैंकिंग संघ तथा प्रान्तीय सहकारी
वैंक। इस के अतिरिक्त व्यवसाय पर तथा वैंकिंग सिद्धान्तों
पर सूदम दृष्टि रखना, उच कोटि के वैंकिंग ज्ञान वाले कर्मचारी
रखना आदि कुछ अन्य भी ऐसी स्वनार्य थीं, जिनमें सुधार
करने की तुरन्त आवश्यकता पर जोर दिया गया था।"†

१२ जून, १९३६ की एक विक्षप्ति में रिजर्व वैंक ने व्यापारिक वैंकों तथा सहकारी वैंकों में किसी प्रकार का अन्तर मानने से इनकार कर दिया, क्योंकि व्यापारिक वैंक व्यापार की और उद्योग-धन्धों की आवश्यकता के लिये ऋण देते थे, जब कि सहकारी वैंक छपि कार्यों के लिये। इसके अनुसार दोनों की ही स्थिरता के लिये धन के उपयोग में सुरक्षा तथा तरलता का होना आवश्यक था।

रिजर्व वैंक ने अपने सन् १६३६ के स्पृतिपत्र के अनुसार सरकारी अधिकार पत्रों पर ६० दिन तक की अवधि के ऋण देना आरम्भ कर दिया। वैंक ने कुछ नियंत्रणों के साथ अच्छे वैंकों तथा सहकारी समितियों के ऋण-पत्रों पर भी प्रान्तीय सहकारी वैंकों को ऋण देने की व्यवस्था की। आजकल यह वैंक सहकारिता की गति-विधि वताते हुये कुछ उपयोगी

<sup>†</sup> मुरंजन-मार्डन वैंकिंग इन इरिडया, पृष्ठ २६२-६३।

पुरतकें भी प्रकाशित करता है। किन्तु दुःख इस बात का है कि
भूमि वन्यक वेंक (Land Mortgage Banks) जो किसान
की दीर्घकालीन प्रावरयकताप्रों की पूर्ति करते हैं, रिजर्य वेंक
से प्रय तक किसी प्रकार का लाभ नहीं एठा पाये। इसके लिये
रिजर्य वेंक यह कहता है कि यदि भूमि वन्यक वेंक की पूंजी
की वापसी तथा व्याज के भुगतान होने पर सरकार पूंजी व
व्याज देने का दायित्व ले ले, तो वह एस भूमि वन्धक वेंक को
एचित जमानत पर एधार देने या एस वेंक के ऋग्य-पत्रों की
जमानत पर एधार देने की सुविधा दे सकता है। किन्तु
सरकार द्वारा इस प्रकार के दायित्व को स्वीकार करना
प्रसम्भव है। कुछ भी हो, प्रव राष्ट्रीयकरण के पश्चात् रिजर्व
वेंक प्रपा दृष्टिकोण वदलेगा, ऐसी प्राशा है।

रिजर्व वेंक द्वारा साख नियंत्रण

रिजर्व वैंक का प्रमुख उद्देश्य ही भारत में मुद्रा तथा साख का नियंत्रण करना है। श्रव हमें यह देखना होगा कि रिजर्व बेंक श्रपना साख नियंत्रण का कार्य किस प्रकार करता है।

वोंक दर—भारत में साख नियंत्रण के हेतु वेंक दर का उपयोग सर्वप्रथम इम्पीरियल वेंक ने किया था। किन्तु वह इस कार्य में सफल न हो सका। उसके कारण निम्नलिखित हैं:—

(१) इम्पीरियल वैंक दूसरे संयुक्त पूंजी वाले वैंकों के साथ सहयोगपूर्ण वर्ताव न कर स्पर्धापूर्ण वर्ताव करता था।

(२) भारतीय मुद्रा वाजार के विभिन्न अंगों में भी पारस्परिक सहयोग का श्रभाव था।

(३) विनिमय वेंकों का विदेशी विनिमय वाजारों से सीधा सम्बन्ध होने के कारण वे अपनी मुद्रा सम्बन्धी श्रावश्यकतां श्रों के लिये इम्पीरियल वैंक पर निर्मर न रहें कर इन्हें विदेशी वाजारों में ही पूरी कर लिया करते थे।

- (४) साख व मुद्रा के नियन्त्रण के लिये देश में दोहरी पद्धित का अनुसरण किया जाता था। मुद्रा के नियन्त्रण का कार्य सरकार के हाथ में था और कि साख नियन्त्रण का कार्य इम्पीरियल वैंक के हाथ में 1
- ं (४) इनके श्रातिरिक्त इम्पीरियल वैंक इस दर का उपयोग देश हित की दृष्टि से न कर स्त्रयं लाभ प्रेरित होकर करता था।

रिजर्व वैंक के वन जाने के वाद मुद्रा व साख दोनों का नियन्त्रण रिजर्व वैंक के हाथ में आ गया। इसकी वैंक दर भी ऐसी है, जिस पर वह प्रथम श्रेणी की प्रित्मृतियों पर ऋण देने तथा प्रथम श्रेणी की विलों की कटौती व पुनर्कटौती करने को तैयार रहता है। इसने अपनी वैंक दर प्रारम्भ से ही ३ प्रतिशत रखी छोर वह युद्ध के दिनों में भी इसको ३ प्रतिशत पर ही टिकाये रखने में सफल रहा। नवम्बर १६५१ में, इसने देश में साख की वृद्धि को रोकने के हेतु इस दर को ३ प्रतिशत से वढ़ाकर ३ प्रतिशत कर दिया। यह कार्य मुद्रा प्रसार के विरोधी उपाय के रूप में देश के मृत्य स्तर को नीचा लाने की दृष्टि से किया गया था छौर हर्प के साथ कहना पड़ता है कि रिजर्व वैंक इसमें पूर्ण सफल हुआ।

यहां यह स्मरण रहे कि रिजर्व बैंक की बैंक दर साख नियन्त्रण के लिये एक प्रभावशाली श्रस्त होगा या नहीं, इस बात की जांच करने का यह प्रथम ही श्रवसर था श्रीर बैंक इसमें वाजी ले गया। हां, यह श्रवश्य है कि लोगों को ऐसी स्त्राशा न थी, क्योंकि भारतीय वेंक साख स्त्रन के लिये केन्द्रीय वेंक पर निर्भर नहीं रहते। उनको ध्रपनी जमा का यहुत कम छांश रिजर्व वेंक के पास जमा रखना होता है, जब कि साख नियन्त्रण के लिये इन वातों का होना स्त्रावश्यक है।

- (२) खुले वाज़ार की क्रियायें—अपनी वैंक ट्र को प्रमाव-शाली बनाने के लिये रिजर्ब वैंक खुले वाजार की क्रियायें भी कर सकता है। प्रधीत् यह स्टाक विनिमय वाजार में प्रमाणित प्रतिभूतियों (Approved Securities) का क्रय-विकय भी कर सकता है। परन्तु उसकी यह क्रय-विकय करने की शक्ति सीमित है। इसके निम्नलिखित कारण हैं:—
  - (१) इस कार्य के लिये इसके साधन पर्यात्र नहीं है। इसकी चुकता पूंजी स्त्रीर सुरिक्त कीप दोनों मिलाकर केवल १० करोड़ रूपया है। सरकारी जमास्रों तथा वैंकों की जमास्रों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता, क्योंकि ये सदेव बदलती रहती हैं।
    - (२) रिजर्व चैंक फेयल कुछ मान्य प्रतिभूतियों का ही क्रय-विक्रय कर सकता है श्रम्य का नहीं।
    - (३) देश में विलों की उपयोग वहुत कम होता है और उसके लिए यहां कोई विल वाजार भी नहीं हैं।
    - (४) यहां पर विदेशों की भांति सुन्यविश्यत स्टाक विनिमय बाजार भी नहीं हैं, छोर जो हैं वे भी केवल बन्बई छोर कलकते में। इनके सदस्यों की छुल संख्या लंदन छोर न्यूयार्क के स्टाक विनिमय वाजारों के सदस्यों की तुलना में नहीं के समान हैं। ख्रत: इनमें क्रय-विक्रय करने का इतना प्रभाव नहीं पड़ पाता।

(३) बैंकों का नक़दी कोष—रिजर्ब बेंक विधान की धारा ४२ के अनुसार प्रत्येक अनुसूचित बेंक को रिजर्व बेंक के पास अपनी याचित तथा कालदेय (Demand & Time Liabilities) का कमशः ४ प्रतिशत व २ प्रतिशत जमा रखना आवश्यक है। अब तो १६४६ के बेंकिंग विधान की धारा १६ के अनुसार अन्य वेंकों को भी रिजर्व बेंक के पास इसी प्रकार की नकदी जमा रखना आवश्यक है।

इस तरह रिजर्व वेंक को उपर लिखी दोनों धाराओं के अन्तर्गत दूसरे वेंकों की जमा राशि पर नियन्त्रण करने का अधिकार तो है। किन्तु यह अधिकार अपूर्ण है। रिजर्व वेंक को अपने अनुस्चित वेंकों अथवा अन्य वेंकों की जमाओं की प्रतिशत बदलने का अधिकार नहीं है, जिसका होना अत्यन्त आवश्यक है। क्योंकि वेंक अपनी जमा नक़दी के आधार पर ही तो साख निर्माण करते हैं। यदि केन्द्रीय वेंक के पास जमा की जाने वाली नक़दी की मात्रा बढ़ा दो जाय तो वेंकों के पास की नक़दी कम हो जायगी और फिर वह कम साख उत्पन्न कर पावेंगे। इसके विपरीत यदि वेंक के पास जमा नक़दी की मात्रा कम कर दी जाय, तो वेंकों की नक़दी बढ़ जावेगी और वे अधिक साख स्वनं कर सकेंगे।

(४) अन्य उपाय—इनकें श्रातिरिक्तं रिजर्व वैंक साख नियन्त्रण के श्रान्य उपाय, जैसे सीधी कार्यवाही करना, साख श्रानुभाजन करना, नैतिक प्रभाव डालना, तथा जनता से सीधे लेन-देन करना श्रादि, भी उपयोग में ला सकतां है। किन्तु इनकीं न तो यहां श्रावश्तकता ही पड़ीं श्रीर न रिजर्व वैंक इनको उपयोग में ही लायां। फिर भी इनं श्रीधकारों के होने से रिजर्व वैंक की दूसरे वैंकों पर पूरी धाक है श्रीर वे रिजर्व वैंक की निर्धारित नीति के विपरीत जाने का साहस ही नहीं कर पाते।

श्रव १६४६ के वैंकिंग कम्पनी विधान के अन्तर्गत रिजर्व वैंक को कई और महत्वपूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये हैं, जिनके कारण यह साख नियन्त्रण में पहिले से अधिक समर्थ हो गया है। इन अधिकारों में किसी भी वैंक को अरिवत ऋण देने से रोकना अथवा उन्हें वापिस लेने का आदेश देना; उसकी ऋण-नीति निर्धारित करना, किन्हीं अवस्थाओं में उसके अनुमति-पत्र को रह करना, नये कार्यालय खोलने की अनुमति न देना, उसका निरीक्ण करना तथा असन्तोपजनक कार्य प्रणाली होने पर कार्य वन्द करने का आदेश देना आदि वातें सम्मिलित हैं।

रिजर्व वैंक की सफलताएं

यह कहना अनुचित न होगा कि रिजर्व वैंक अपने प्रारम्भिक जीवन से ही सही मार्ग का अनुसरण कर रहा है और इसी कारण वह कई वातों में सफल जतरा है। इसके सफल कार्य इस प्रकार हैं।

- (१) इसकी स्थापना के पूर्व जो वैंक दर ७ से ६ प्रतिशत तक घूमा करती थी, वह इसके द्वारा सन् १६३४ से ३ प्रतिशत कर दी गई। यहां तक कि युद्ध के दिनों में भी इसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। इसको तो अभी नवस्वर, १६४१ में बढ़ाकर ३६ प्रतिशत किया गया था और वह भी मुद्रा प्रसार के कुपरिणामों से वचने के लिये।
- (२) इसके द्वारा न्याज दरों में होने वाली मौसमी ऊंच नीच (Seasonal Fluctuations) भी दूर कर दी गई है।

- (२) इसने सरकारों, अनुसूचित वेंकों, सहकारी समितियों तथा जनता को द्रव्य के स्थानान्तरण (Remittance) की सस्ती दर पर सुविधार्ये प्रदान की जिसका इन सबने पूरा पूरा लाभ डठाया।
- (४) इसने कृषि तथा अन्य उद्योगों के लिये दीर्घकालीन ऋगों की ज्यवस्था करने के उद्देश्य से कृषि-अर्थ प्रमंडल (Agricultural Finance Corporation) तथा औद्योगिक-अर्थ-प्रमंडल (Industrial Finance Corporation) की स्थापना करवाई, जो देश की उन्नति के लिये अत्यन्त आवश्यक है।
  - (४) इसने श्रद तक जन ऋण (Public Debt) के संचालन में पूर्ण सफलता प्राप्त की है। इसके श्रतिरिक्त इसने नीची दरों पर केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सरकारों के ऋण-पत्र वेचने की भी व्यवस्था की है।
    - (६) बैंक रूपये की वितिमय दर की संकटकाल में भी १ शि०६ पेंस पर ही स्थायी रखने में सफल सिद्ध हुआ है।
  - (७) इसने देश में प्रामीण साख व्यवस्था को उन्नत करने में वड़ा महत्वपूर्ण कार्य किया है। इसने इस कार्य के लिये एक अलग विभाग प्रामीण साख विभाग (Agricultural) Credit Department) भी खोल रखा है, जो समय समय पर सरकार को सहकारिता के सम्बन्ध में प्रामर्श देता रहता है।
  - (८) बैंक ने अनुसंधान व अंक संकलन का एक विभाग (Research & Statistics Department) स्रोल रेखा है, जिसमें बड़े योग्य तथा अनुभवी व्यक्ति कार्य कर रहे हैं। यह विभाग देश की आर्थिक व बैंकिंग सम्बन्धी वड़े उपयोगी

श्रंक प्रकाशित करता है। श्राज कल यही विभाग एक मासिक पित्रका, जो रिजर्व वैंक श्राफ इण्डिया वलैटिन (Reserve Bank of India Bulletin) कहलाता है, प्रकाशित करता है। मुद्रा व वैंकिंग सम्बन्धी बातों पर प्रकाश डालने के लिये इस के सानी का कोई दूसरा प्रकाशन भारत में नहीं निकलता।

(६) १६४८ व १६४६ में जव भारतीय मुद्रा वाजार पर श्राधिक संकट श्राया, तो इसने वैंकों तथा सहकारी समितियों को वड़ी मात्रा में ऋण देकर संकट टालने का पूरा प्रयत्न किया।

वैंक की असकलतायें

- (१a) वैंक की स्थापना के समय वेंक से यह आशा की जाती थी कि यह मुद्रा वाजार के विभिन्न श्रंगों में सामंजस्य उत्पन्न कर इस को मुसंगठित तथा मुन्यवस्थित वनायेगा। किन्तु श्रभी तक रिजर्व वैंक ने इस सम्बन्ध में कोई रचनात्मक कदम नहीं उठाया।
- (१b) सुसंगठित मुद्रा वाजार के न होने से वैंक ट्र की नीति का कोई प्रभाव नहीं पड़ता ख्रोर साख नियन्त्रण नहीं हो पाता।
- (२) रिजर्व वैंक अव तक स्वदेशी वैंकरों को अपने नियन्त्रण में लाकर उनकी कार्य प्रणाली में कोई अन्तर नहीं ला सका। आज भी वे वहीं हैं जहां पहिले थे। वैसे तो इस ने १६३७ ई० में इन के सुधारों के लिये एक योजना अवश्य धुमाई थी, किन्तु इसने अपनी शर्ते कुछ कठीर रखी इसलिये ये सब प्रयत्न निष्फल रहे।

- (३) यह अवं तक भारत में विक्त वाजार स्थापित करने में असफल ही रहा है। इससे भारतीय वेंकों को छापनी पूंजी के लाभपूर्ण विनियोग करने में बड़ी कठिनाई होती है। साथ ही यह भारतीय संयुक्त पूंजी वाले वेंकों को विदेशी विनिमय के कार्य में डिचित स्थान दिलवाने में भी छासमर्थ रहा है।
- (४) यह भारतीय मुद्रा के आन्तरिक मूल्य में स्थिरता वनाये रखने में ध्यसमर्थ रहा है जो कि इस के एक केन्द्रीय वैंक होने की हैस्यित से इसके लिये एक अत्यन्त आवश्यक कार्य था। हां यह आवश्यक है कि इस के लिये वेंक उत्तरदायी न होकर विदेशी प्रमुत्व उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिये।
- (४) इसका विधान त्रुटिपूर्ण होने से युद्ध के दिनों में देश में असीमित मुद्रा प्रसार करने के लिये स्टर्लिंग प्रतिभूतियों का वेरोक टोक उपयोग किया गया।
- (६) भारत सरीखे छपि प्रधान देश के केन्द्रीय बैंक होने के नाते, इसको छपि साखं व्यवस्था की समुचित उन्नति ही अपना मुख्य ध्येय बनाना चाहिये था। किन्तु इसने इस दिशा में जो प्रयत्न किये, वे पर्याप्त नहीं कहे जा सकते।

वैंक सम्बन्धी सुधारों के सुकाव

उपर्युक्त वातों से यह स्पष्ट है कि वैंक को अपनी कार्य विधि तथा नियमों में सुधार करना आवश्यक है। इसके लिये उसे निम्न सुमाव देना होगा :—

(१) वैंक को अपनी वैंक दर नीति तथा खुले वाजार की कियाओं को प्रभावशाली बनाने के लिये भारतीय मुद्रा बाजार को एक सुसंगठित तथा सुव्यवस्थित रूप देना चाहिये। यह मुद्रा बाजार पहिले तो बड़ा छोटा और वह भी दो भागों में

विभाजित है। मुद्रा वाजार के विभिन्न छंगों को एक ही जगह पारस्परिक सहयोग से कार्य करने को प्रेरित करना चाहिये। वे लोग छापस में मिल जुल कर देश के हित में कार्य करें इस के लिये रिजर्व वेंक को छछ नियम बना देना चाहिये। जिन का पालन न करने पर कठोर कार्यवाही करनी चाहिये।

- (२) रिजर्व वैंक को विलों की पुनर्कटोती की दर वैंक दर स नीची रखनी चाहिये, जिस से विलों पर उधार लेने की प्रवृत्ति बढ़े और देश में विलों का प्रयोग अधिकाबिक हो। इससे देश में एक विल वाजार स्थापित होने में भी सहायता मिलेगी।
  - (३) स्वदेशी वैंकरों को अनुसूचित वैंकों की भांति ऋण की, पुनर्कटौती की तथा द्रव्य स्थानान्तरण की नसस्ती और सुलभ सुविधाय देनी चाहिये। स्वदेशी वेंकरों को देश की प्रामीण साख व्यवस्था का एक अत्यावश्यक अंग मानते हुये इन से पूरा सम्पर्क वढ़ा कर इनकी कार्य विधि में आवश्यक परिवर्तन व सुधार करना चाहिये।
    - (४) अनुसूचित वेंकों से प्राप्त साप्ताहिक विवरणों तथा अन्य सूचनाओं से रिजर्व वेंक को इनकी स्थिति का पता लगाते रहना चाहिये। जब किसी वेंक की दशा अधिक गिरती दिखाई दे, इसे अपने अधिकार को काम में लेते हुये उस वेंक को आगे जमायें लेने से रोक देना चाहिये। इस से मरते समय रोग पहचानने की नौवत नहीं आयेगी।
      - (४) रिजर्व वेंक को देश में नोट प्रसारित करने का एकाधिकार तो है, किन्तु उसको कई सरकारी वन्धनों में कार्य करना पड़ता है। ये वन्धन हटाकर इसको पूरी स्वतन्त्रता से

विना किसी वाहरी हस्तचेप के कार्य करने का अवसर देना चाहिये ताकि यह देश के हित में अपना योग दे सके।

- (६) देश की वास्तविक सेवा की दृष्टि से, भारत जैसे कृषि प्रधान देश के केन्द्रीय वैंक होने के नाते रिजर्व बैंक को देश की प्रामीण साख को पूरी तरह व्यवस्थित करना चाहिये। इस कार्य में रिजर्व वैंक को आस्ट्रेलिया के कामनवैत्य वैंक तथा न्यूजीलैंड के रिजर्व वैंक से प्रेरणा लेनी चाहिये।
- (७) देश में साख नियन्त्रण के लिये सीधी कार्यवाही, नैतिक प्रभाव श्रादि के उपायों को श्रपनाना चाहिये। श्रमरीका की भांति यहां भी रिजर्व वैंक को वैंकों की नकदी जमाश्रों की प्रतिशत में परिवर्तन करने का श्रधिकार दे दिया जाना चाहिये।

## . रिजर्व वैंक का स्थिति विवरण

रिजर्व वैंक प्रति सप्ताह अपनी स्थिति का विवर्ण (Statement of Affairs) प्रकाशित करता रहता है। यह विवरण दो भागों में विभाजित होता है। प्रथम भाग में मुद्रा प्रकाशन विभाग (Issue Department) के और दितीय भाग में वैंकिंग विभाग (Banking Department) के पूंजी और ऋण के आंकड़े दिखलाये जाते हैं। समय समय पर प्रसारित कागजी नोटों की संख्या, रिजर्व वैंक की आर्थिक स्थिति आदि के बारे में जान सकते हैं। यह विवर्ण भारत सरकार की पत्रिका (Gazette) के अतिरिक्त देश के सब ममुख समाचार पत्रों में प्रकाशित किया जाता है। अगले पृष्ठों पर हम रिजर्व वैंक का एक साप्ताहिक विवरण देते हैं।

### RESERVE BANK OF INDIA

Statement of Affairs for the week ended 6th March, 1953.

#### ISSUE DEPARTMENT

(In lakhs of Rs.)
Week Ended 6-3-53

|                         | Week Engen | 0.9-99 |          |  |  |  |  |
|-------------------------|------------|--------|----------|--|--|--|--|
| Liabilities:            |            |        | -1       |  |  |  |  |
| Notes in Banking Depart | ment       |        | 13.34    |  |  |  |  |
| Notes in Circulation    | •••        | ***    | 11,36,11 |  |  |  |  |
| Total Notes Issued      | •••        | ***    | 11,49,46 |  |  |  |  |
| Assets:                 |            |        |          |  |  |  |  |
| 'A'-Gold Coin & Bullion | :          |        |          |  |  |  |  |
| (a) In India            | •••        | •••    | 40,01    |  |  |  |  |
| (b) Outside India       | •••        |        |          |  |  |  |  |
| Sterling Securities     |            | •••    | 578,15   |  |  |  |  |
| Total of 'A'            | ***        | •••    | 618,16   |  |  |  |  |
| 'B' Rupee Coin          | ,,,        | •••    | 81,43    |  |  |  |  |
| Rupee Securities        | ***        | •••    | 449,86   |  |  |  |  |
| -                       |            |        |          |  |  |  |  |
| Total                   |            |        | 11,49,46 |  |  |  |  |

Ratio of total of 'A' to liabilities 53.779 per cent.

#### BANKING DEPARTMENT

L

| dabilities:            |       |     | _      |
|------------------------|-------|-----|--------|
| Capital-Paid-up        | •••   |     | 5,00   |
| Reserve Fund           | ***   |     | 5,00   |
| Deposits—              |       |     |        |
| (a) Central Government |       | *** | 139,79 |
| (b) Other Governments  | •••   | *** | 10.47  |
| (e) Banks              | ***   | ••• | 43,49  |
| (d) Others             | ***   | ••• | 64,95  |
| Bills Payable          | •••   | ••• | 3,54   |
| Other Liabilities      | •••   | *** | 27,00  |
|                        |       |     |        |
| Total                  | * *** | *** | 299,20 |
|                        |       |     |        |

#### Assets:

| Notes                     |     | •••     | 13,34  |
|---------------------------|-----|---------|--------|
| Rupee Coin                | ••• | ***     | 11     |
| Subsidiary Coin           | *** | ***     | 3      |
| Bills Discounted:         |     |         |        |
| Internal                  | ••• | •••     | 22     |
| External                  | ••• |         | -      |
| Government Treasury Bills |     | ***     | 10,54  |
| Balances held abroad      | *** | ***     | 146,22 |
| Loans & Advances to Goyt, | *** | •••     | 3,30   |
| Other Loans & Advances    | ••• | ***     | 17,54  |
| Investments               | ••• | •••     | 100,30 |
| Other Assets              | *** | • • • • | 7,58   |
| Total                     | ••• | •••     | 299,20 |

- (1) The item "Other Loans and Advances" includes Rs, 3,24,18,000 advances to scheduled banks against usance bills under section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act as against Rs. 1.74 crores last week.
- (2) The total amount of advances availed by scheduled banks against usance bills under section 17 (4) (c) of the Reserve Bank of India Act since 1st January, 1955. In 1924 crores as against Rs. 1974 crores last week.

## ( 124 )

### SCHEDULED BANKS IN INDIA

Statement of affairs for the week ended 6th March 1953.

(In Lakhs of Rupees)

| ( TH THERE OF I                 | muhaan | ,       |           |
|---------------------------------|--------|---------|-----------|
| Demand Liabilities (B)          | •••    | •••     | 5,26,48   |
|                                 |        |         | (11,91)   |
| Time Liabilities (B)            | •••    | ***     | 3,14,81   |
|                                 |        |         | (2,01)    |
| Borrowings from Reserve Bar     | ık     |         |           |
| ~ (C)                           |        | •••     | 9,38      |
| ```                             |        |         | (3,24)    |
| Borrowings from Imperial Bar    | ık     |         |           |
| (D)                             | •••    | •••     | 7,76      |
| Cash                            | •••    | •••     | 33,35     |
| Balances with Reserve Bank      | ζ.     | •••     | 41,62     |
| Balances with other banks i     | n      |         |           |
| Current account                 | •••    | •••     | 10,77     |
| Money at call and short not     | ice    | •••     | 16,38     |
| Investments*                    | •••    | •••     | 3,00,90   |
| Advances, including inland      | bills  |         |           |
| purchased and discoun           | ted    | •••     | - 5,10,84 |
| A-Evoludes borrowings fro       | on the | Beserve | Bunk and  |
| with effect from the 18th April |        |         |           |

with effect from the 18th April 1952 also those from the Imperial Bank.

C—The figures in brackets [ ] represent borrowings from the Reserve Bank against usance bills and/or promissory notes.

D-Figures not available prior to the 18th april 1952.

Investments are stated at book value in India in Central and State Government Securities including Treasury Bills and Treasury Deposit receipts.

### अभ्यास-प्रश्न

्र — रिजर्व वैंक की स्थापना कव ग्रीर क्यो हुई ? इसकी पूजी ग्रीर व्यवस्था का उल्लेख कीजिये ।

२—रिजर्व वैक के कार्यों का संज्ञेष में वर्णन करिये। ३—रिजर्व वैक केन्द्रीय वैक के क्या क्या कार्य करता है १ विस्तार पूर्वक लिखिये।

४—रिजर्व वैंक का राष्ट्रीय करण कब ग्रीर क्यों किया गया ? इसके हिताहित के बारे में लिखिये |

प्—रिजर्व वेंक के विभिन्त विभागों का वर्णन करिये तथा इसके
 ग्रामीण द्वाल विभाग पर एक टिप्पणो लिखिये।

- र्इ—रिजर्व वेंक साख नियन्त्रग्, किस प्रकार करता है तथा वह इस कार्य में कहां तक सफल हुया है ? विस्तार से लिखिये।

- •• (७) रिजर्व-चेंक छोर इम्पीरियल वेंक के बोच क्या सम्बन्ध है ? इम्पीरियल वेंक का इतना महत्व इस सम्बन्ध के कारण ही है। क्या छाप इसं कथन से सहमत हैं ? यदि हों तो क्यो ?
- (८) रिजर्व वैक के राष्ट्रीय करण तथा १६४८ के वैकिंग विधान के कारण रिजर्व वैंक को क्या क्या अधिकार प्राप्त हो गये ? संज्ञेप में वतलाइये।
  - (६) रिजर्व वैंक का इनसे क्या सम्बन्ध है—
- (१) ग्रनुप्चित वैक (२) ग्रन-ग्रनुप्चित वैंक (३) स्वदेशी वैंक (४) सहकारी समितियां।
- (१०) सिद्ध कीजिये कि रिजर्व बैक की स्थापना देश के हित में अत्यन्त उपयोगी सिद्ध हुई।
- (११) रिजर्व वैक अब तक किन किन कार्यों में असफल रहा? उसको इसके लिये क्या प्रयत्न करना चाहियें?

# श्राठवां श्रध्याय इम्पीरियल वैंक आफ इण्डिया

वेंकिंग सुविधाओं को एक विस्तृत रूप देने तथा सुद्रा वातार के विभिन्न सदस्यों के वीच एक पारस्परिक मेल जोल व सामंजरय उत्पन्न करने के लिये एक केन्द्रीय वेंक की खाव-श्यकता कई वार अनुभव की गई। इसे स्थापित करने के लिये अनेक योजनायें भी तैयार की गई किन्तु सन् १६२० के पिहलें सब प्रयत्न निष्फल रहे। १६२० ई० में एक इम्पीरियल वेंक खाफ इण्डिया, विधान पास किया गया, जिसके अन्तर्गत इम्पीरियल वेंक की १६२१ ई० में स्थापना हुई। यह वेंक वम्बई, वंगाल और मद्रास के प्रेसीडेन्सी वेंकों के एकीकरण का पिरंगान है। इस वेंक का अपना एक अलग विधान होने के कारण, इसको इसके नाम के आगे सीमित (Limited) शब्द लगाने से मुक्त कर दिया गया। १६३४ ई० में रिजर्व वेंक की स्थापना होने से पूर्व यह वेंक केन्द्रीय वेंक तथा ज्यापारिक वेंक दोनों के कार्य करता था। किन्तु इसके पश्चात अय यह केवल एक ज्यापारिक वेंक ही रह गया है।

वैंक की पूंजी तथा लामांश—वैंक की पूंजी सम्बन्धी पूरा ज्ञान कराने के लिये अगलें पृष्ठ पर वैंक का एक सांप्राहिक

# IMPERIAL BANK OF INDIA

Statement of affairs for the week ended 30 Jan., 1953.

(In 000's of Rupees).

| LIABILITIES:                  | -     | •   |           |
|-------------------------------|-------|-----|-----------|
| Capital, Authorised & Subsc   | ribed |     | 11,25,00  |
| Capital Paid-up               | •••   | *** | 5,62,50   |
| Reserve Funds                 | •••   | *** | 6,35,00   |
| Deposits, and other Account   |       | *** | 207,95,36 |
| Borrowing from other Banks    | ι,    |     | -1,127.2  |
| Agents etc.                   | ***   | ••• | 60,41     |
| Bills Payable                 | •••   | *** | 2,79,23   |
| Bills for Collection as per   |       |     |           |
| c ontra                       | •••   | *** | 50,74     |
| Acceptances etc. for constitu | u-    |     |           |
| ents as per contra            |       | *** | 47        |
| Other Liabilities including   |       |     |           |
| Inter-office Adjustment       | ***   | *** | 3,03,70   |
| ŋ                             | Cotal |     | 226,87,41 |
|                               |       | ••• | 220,01,91 |
| ASSETS:                       |       |     |           |
| Cash in hand and with Re-     |       |     |           |
| serve Bank of India           |       | *** | 12,49,83  |
| Balance with other Banks      | •••   | ••• | 4,34,86   |
| Money at call and short not   |       |     | 89,23     |
| Government and other Trus     |       | ••• | 00120     |
| Securities                    | •••   |     | 76,13,95  |
| Other Authorised Investme     | ents  | ••• | 10,88,71  |
| Loans, Advances.cash credi    | ts    |     | 10,00,11  |
| & Overdrafts                  | •••   | ,   | 111,07,51 |
| Bills discounted and Purchs   | sed   | ••• | 7,04,25   |
| Bills for collection as p     | er    |     | 1,02,20   |
| contra                        | ***   | *** | 50,74     |
| Constituents Liabilities as   | per   |     | ,         |
| contra                        | ***   | ••• | 47        |
| Dead Stock                    | ***   | *** | 1,64,16   |
| Other Assets including Inte   | ar.   |     |           |
| office Adjustments            | ***   | *** | ,2,15,70  |
| T                             | otal  | ••• | 226,87,41 |
|                               |       |     |           |

विवरण दिया गया है। इससे स्पष्ट है कि वैंक की उल श्रिवकृत पंजी ११६ करोड़ रुपये है, जो ४००) रुपये के झशों में विभाजित है। इस में से श्राधी रकम तो जुकता पंजी के रूप में शाप्त हो जुकी श्रीर श्राधी पंजी रिचत दायित्व के रूप में छोड़ दी गई है। वैंक के पास श्रव तक इसकी जुकता पंजी से श्रिवक श्रिथान ६ करोड़ ३४ जाख रुपये का संचित कोष इकड़ा हो जुका है।

जहां तक लामांश का प्रश्न है, वैंक प्रारम्भ से ही काफी लाभ प्राप्त होने से लाभांश की दर काफी ऊंची रही है। १६३१ तक यह दर १६ प्रतिशत थी, वाद में १६४६ तक १२ प्रतिशत फिर १६४६ तक १४ प्रतिशत और अब यह फिर १६ प्रतिशत हो गई है। इतनी ऊंची दर के कारण ही इसके पूर्ण चुकता ४००) रुपये के अंशों का वाजार बहुत ऊंचा है। ४ फर्वरी, १६४३ का अन्तिम भाव १५१२॥) का था। इससे वैंक की सुदृढ़ आर्थिक स्थिति और वाजार में सुप्रसिद्धि सिद्ध होती है।

वैंक का प्रवन्थ—इस के प्रवन्ध के लिये सर्व प्रथम तीन स्थानीन बोर्ड हैं—वस्बई, बंगाल और मद्रास! कार्य की भेली भांति चलाने के लिये और स्थानीय बोर्डों में सम्बन्ध स्थापित करने के लिये एक केन्द्रीय बोर्ड की स्थापना की गई! स्थानीय बोर्ड के सदस्यों का चुनाव उस क्षेत्र के रिजस्टर में लिखे हुये अंशधारी करते हैं। प्रत्येक स्थानीय बोर्ड में एक सभापित, एक उपसभापित, एक मन्त्री और कम से कम तीन सदस्य होते हैं। यह बोर्ड केन्द्रीय बोर्ड के आदेशानुसार कार्य करते हैं।

केन्द्रीय बोर्ड में निम्नलिखित संचालक होते हैं :-

- (क) स्थानीय दोडों. के सभापति, उपसभापित तथा मन्त्री गए।
- (ख) प्रत्येक स्थानीय बोर्ड के सदस्यों में से चुना हुआ एक सदस्य
- (ग) केन्द्रीय वोर्ड द्वारा निर्वाचित प्रवन्ध संचालक तथा उप-प्रवन्ध संचालक

इनके श्रितिरिक्त सरकार एक सरकारी अफसर को भी
मनोनीत कर के वोर्ड की वैठकों में जाने का अधिकार दे
सकती है परन्तु उसे मत देने का अधिकार नहीं होता। भारत
सरकार को वैंक के हिसाब की जांच करने के लिये श्रकेत्रक
(Auditor) नियुक्त करने का भी अधिकार है। केन्द्रीय
बोर्ड की बैठकों में स्थानीय बोर्डों के मन्त्री, उपप्रवन्ध संचालक
तथा सरकारी अधिकारी भी भाग ले सकते हैं, परन्तु उन्हें भी
मत देने का श्रधिकार नहीं होता। केन्द्रीय वोर्ड की एक छोटी
सी प्रवन्धकारिणी समिति बना दी गई है, जो वोर्ड के कुछ
कार्यों को पूरा करती है। केन्द्रीय वोर्ड की बैठकें वारी वारी
से कलकत्ता तथा वम्बई में होती हैं। इम्पीरियल वैंक की एक
शाखा लन्दन में भी है।

१६३४ के पहले भी वैंक का प्रवन्ध एक केन्द्रीय वोर्ड द्वारा ही होता था, जिसमें १६ शासक थे, जिनमें से दो प्रवन्ध शासक, चार गैर सरकारी अधिकारी, एक करेन्सी कण्होलर और तीन खानीय वोर्डी के मन्त्री, गवर्नर जनरल द्वारा नियुक्त किये जाते थे। इसके अतिरिक्त सरकार को वैंक के हिसाव की जांच के लिये अंकेच्क चुनने का भी अधिकार था। सरकार की अर्थनीति तथा सरकार के फन्डों की सुरचां के लिये गवर्नर जनरत को इन्पीरियल वैंक के नाम से आदेश शेजने का भी अधिकार था। इस प्रकार इन्पीरियल वैंक पर सरकार की पृरा नियंत्रण था। परन्तु सन् १६३४ में निजर्व वैंक खापित हो जाने के बाद, इन्पीरियल वैंक सरकारी वेंक न रहा और सरकार के उक्त अधिकार भी समाप्त हो गये।

वैंक के कार्य सन् १६२१ के एक्ट के अनुसार इन्पीरियल वैंक निन्नलिकित कार्य कर सकता था:—

(१) सर कार का वेंक—यह सरकार के किये वेंकर का काय करता था। सरकार की समस्त रकम को यह वेंक विना सूद जमा रखता था तथा वहुत से स्थानों में जहां इसकी शासाय थीं द्रेजरी का काम, विना कमीशन तथा विना खर्च किया करता था। यह जन ऋग (Public Debt) की ज्यवस्था भी करता था और समय सनय पर सरकारी ऋग पत्रों के विकवाने का प्रवन्ध करता था। विदेशों में यानी लन्दन में हिन्दुस्तान की सरकार के लिये रुपये के रूप में ऋण (Rupee Loans) का प्रवन्ध करता था। सरकारी वेंक होने के कारण इस पर सरकार का काकी नियंत्रण था, परन्तु रिजर्व वेंक की स्थापना के बाद, यह कार्य इससे छीन कर रिजर्व वेंक की स्थापना के बाद, यह कार्य इससे छीन कर रिजर्व वेंक की दे दिया गया है और इस पर से सरकारी नियंत्रणों का भी अन्त हो गया है।

् (२) वैकों का वैक-यह वैंक १६३३ तक वैंकों के वैंक को भी कार्य करता था। देश की भिन्न सिन्न वैंक इसमें अपनी धन राशि जमा करती थीं श्रीर संकट के समय ज्धार भी लेती थीं। यह सभी वैंकों के लिये समाशोधन गृह (Clearing House) का कार्य करता था। भारतवर्ष में वैंकिंग-विकास के लिये इसके ऊपर एक विशेष जिम्मेदारी थी। इसको अपनी स्थापना के पांच वर्ष के श्रन्दर श्रन्दर १०० शाखार्थे खोलनी थीं, जिस कार्य को इसने वड़ी सरलता से पूरा कर दिया। ३१ मार्च १६२६ तक इसकी १०२ शाखार्थे खुल चुकी थीं। इस वैंक को जब मुद्रा वाजार में रुपये का श्रमाव होता था तब काराजी मुद्रा विभाग से १२ करोड़ रुपये तक का ऋण हुरिडयों श्रम्रवा विलों की जमानत पर मिल सकता थां। रिजर्व बैंक स्थापित हो जाने पर यह कार्य भी इम्पीरियल यैंक से छीन कर रिजर्व बैंक को सौंप दिया गया।

(३) ब्यापारिक चैंक के कार्य—इस चैंक को उपरोक्त कार्यों के प्रतिरिक्त एक ज्यापारिक चैंक के समस्त कार्यों को करने का भी प्राधिकार था। यह जनता से जमाएं ले सकता था तथा द्रस्टी, सरकारी तथा ग्रन्य प्रकार की प्रथम श्रेणी की प्रतिभूतियों, ऋण पत्रों, माल तथा माल के व्यप्तिकार पत्रों के आधार पर छः महीने की श्रविध के लिये ऋण दे सकता था। यह विलों तथा श्रन्य विनिसय साध्य पत्रों को लिखने, खीकार करने, सुनाने तथा उन्हें खरीदन व येचने का भी कार्य करता था। यह सोने चांदी का भी क्रय विक्रय करता था धीर प्रतिभृतियों, श्राभूषणों, सोने चांदी तथा श्रन्य वहुमूल्य नस्तुश्रों को सुरिन्त रखने के लिये लेने का भी कार्य करता था। परन्तु यह वैंक देश के बादर न तो जमार्य ही ले सकता था। परन्तु यह वैंक देश के बादर न तो जमार्य ही ले सकता था श्रीर न ऋण ही। इसको विदेशी विनिमय का कार्य करने का भी गनाही थी। यह वैंक एक स्थान से दूसरे स्थान

ेपर जहां इसकी शासायें थीं भूपया भेजने की सुविदार्य भी देता था।

सन् १६३४ के वाद इम्पीरियल वेंक सरकारी वेंक न रह कर केवल एक व्यापारिक वेंक रह गया। श्रतः वेंक के कार्यी पर जो सन् १६२१ के एक्ट के श्रान्तर्गत विभिन्न प्रतिबन्ध लगे हुए थे, वे हटा लिये गये श्रीर श्रव इम्पीरियल वेंक भारत के वाहर विदेशों से जमा प्राप्त कर सकता है श्रीर ऋण भी ले सकता है। यह विदेशी विनिमय का कार्य भी कर सकता है श्रीर सभी प्रकार के विलों को कय-विकय कर सकता है। श्रव यह खेती की सहायता के लिये भी ६ महीने तक के लिये ऋण दे सकता है। १६३४ के संशोधित एक्ट के श्रवसार यह निम्न कार्य कर सकता है:—

(१) यह वैंक निम्निलिखित जमानतीं के श्राधार पर ऋग तथा नक़द साख दे सकता है:—

ं (क) स्थानीय सरकार अथवा सीलोन को सरकार अथवा अन्य संस्थाओं के स्टाक, ऋण पत्रों तथा द्रस्टी सिक्योरिटियों तथा रिजर्व वैंक के अंशों पर।

(ख) केन्द्रीय सरकार द्वारा घोषित रेलवे की सिक्यो-

रिटियों पर ।

(ग) श्रन्य संस्थाश्रों, जैसे ज़िला श्रथवा म्युनिसिपल वोर्ड श्रथवा कमेटी द्वारा निकाले हुचे या किसी सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के ऋण पत्रों पर ।

(घ) गिरवी रखें हुये माल श्रथवा माल के श्रधिकार पत्रों के श्राघार पर ।

(ङ) स्वीकृति किये हुये विलों के आधार पर और पाने वाले घनियों द्वारा वेचान किये गये प्रग्-पत्रों के आधार पर और दो अथवा दो से अधिक व्यक्तियों के अथवा फर्मों द्वारा लिखे हुये संयुक्त और पृथक प्रसा पत्रों के आधार पर।

- (च) सीमित दायित्व वाली कम्पनियों के पूर्ण रूप से भुगतान किये गये अंशों पर।
- (२) यदि किसी ऋण के सम्बन्ध में कोई प्रण-पत्र, ऋण-पत्र, स्टाक, रसीद वाएड माल, माल के अधिकार पत्र तथा अन्य प्रतिभृतियां बैंक के हाथ में आ जाती हैं, तो ऋण की वापिसी न होने पर वह उन्हें वेच कर अपनी रक्षम प्राप्त कर सकता है।
- (३) स्थानीय सरकार की स्वीकृति से कोर्ट आफ वार्डस को कृपि तथा अन्य कार्यों के लिये ऋगा है सकता है और उसे न्याज सिहत वसूल कर सकता है, परन्तु ऐसे ऋगा कृषि कार्यों के लिये ६ महीने और अन्य कार्यों के लिये ६ महीने से अधिक के नहीं होने चाहिये।
- (४) यह विनिमय विलों श्रीर दृसरे विनिमय साध्य पत्रों को लिख, स्वीकृत भुना, क्रय श्रीर विक्रय कर स्कता है।
- (४) यह (क) से (ग) तक में दी हुई जमानतों में अपनी लागत लगा सकता है और उन्हें वहीं पर दी हुई अन्य. प्रकार की जमानतों में बदल भी सकता है।
- (६) यह मुद्रा के रूप में अथवा ऐसे ही सोना और चांदी क्रय-विक्रय कर सकता है।
- (७) यह सोना-चांदी, सिक्योरिटियां, जवाहिरात, अधिकार पत्र अथवा अन्य मूल्यवान वस्तुस्रों को किसी भी शर्त पर धरोहर के रूप में रख सकता है।

( ५ ) वह अपनी सन्पति पर हाया उधार ते सकता तथा अन्य वैक्तिंग कार्य कर सकता है। यह जमा प्राप्त कर १३४ सकता है और जनता को उथार भी दे सकता है।

(६) यदि कोई चल अचल सम्पत्ति तथा उसके श्रिधिकार पत्र इसके हाथ में श्रा जांग, तो उन्हें वेच सकता है या उन्हें अन्य प्रकार के प्रयोग में ले सकता है।

(१०) यह विदेशी वित्तों को लिख तथा वेच सकता है। परन्तु यह बिल यदि कृषि सम्बन्धी है, तो नो महीने और अन्य व्यवसाय सम्बन्धी हैं, तो छः महीने से अधिक अवधि के त

(११) यह विदेशों में देय विनिमय विलों को लिख होने चाहिये। सकता है और साख-पत्र भी निकाल सकता है।

(१२) यह किसी सार्वजानक कम्पनी के साख पत्रीं ध्योर अंशों को कमीशन पर खरीद अथवा वेच सकता है या अपने पास रख सकता है। यह उसके मृत्य, न्याज या लाम की वंटनी भी प्राप्त कर सकता है। यह उक्त रक्तम को देश में अथवा देश के वाहर कहीं भी सार्वजनिक अथवा निजी विलों द्वारा पहुँचा भी सकता है। यह किसी भी जायदाद की सायक (Executor) की, घरोहरी (Trurtee) की अथवा किसी अन्य स्थिति में व्यवस्था कर सकता है।

(१३) ग्रह कमीशन पर कोई भी आड़त का काम कर सकता है श्रीर जमानत तथा विना जमानत किसी प्रकार की चति पूर्ति का दायित्व से सकता है।

(१४) यह अन्य कोई भी कार्य कर सकता है जो एक्ट ा स्त्रीकृत हो स्रोर जिनके करने की स्रावश्यकता स्रा जाय।

इम्पीरियल वैंक तथा रिजर्व वैंक का सम्बन्ध —रिजर्वे र्वेक की स्थापना हो जाने के पश्चात् इत्पोरियल वैक को एक समसौते के अनुसार १४ वर्ष के लिये उन सब स्थानों पर रिजर्व वैंक का एक मात्र आढ़तिया नियुक्त किया गया है, जहां इन्पीरियल वैंक की शाखा है, किन्तु रिजर्व वेंक के बैंकिंग विसाग का कोई दफ्तर नहीं था। यह वैंक रिजर्व वैंक के आडितये के रूप में सरकारी कोप का कार्य श्रीर वह श्रन्य सरकारी कार्य, जो केन्द्रीय वैंक के आधीन है करता है। यह इस रूप में सरकारी राशि जमा करता है, सरकारी लेन देन करता है तथा सरकारी रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान को मेजता है। इन सब कार्यों के लिये इम्पीरियल वैक को एक निर्धारित रकम कमीशन के रूप में दी जाती है। इसके अतिरिक्त रिजर्व वैंक १४ वर्ष में इम्पीरियल वैंक को श्रपनी उतनी शाखायें जितने कि रिजर्व बैंक के स्थापित होने के समय थीं वनाये रखने के लिये ६४ लाख रुपया देगा। इस प्रकार इम्पीरियल वैंक को श्रन्य व्यापारिक वैंकों की अपेचा कुछ अधिक अधिकार प्राप्त हैं और इस कारण इसके कार्यों पर कुछ प्रतिबन्ध लगाए गए हैं जिनके श्रनुसार यह निम्त कार्थ नहीं कर सकता:--

- (१) यह बैंक कृषि कार्यों के लिये ह महीने तथा अन्य कार्यों के लिये ६ महीने से अधिक के लिए ऋण नहीं दे सकता यह अपने स्वयं के अंशों पर भी ऋण नहीं दे सकता। कार्र आफ वार्डस को छोड़कर, यह अचल सम्पत्ति या उसके अधिकार पत्रों पर भी ऋण नहीं दे सकता।
  - (२) यह वैंक किसी व्यक्ति अथवा सामे को विनिमय साध्य पत्रों तथा अन्य अच्छा अधिकार देने वाले साख पत्रों की जमानत पर तब तक न तो नकद साख दे सकता है, न

ऋण दे सकता है छोर न इनको खरीद या भुना ही सकता है जब नक इन पर कम से कम दो स्वतन्त्र व्यक्तियों अथवा साफों के पृथक २ इस्तान्तर तथा दायित्व न हों। कानून ने इम्पीरियल वेंक द्वारा व्यक्तिगत और सामिदारी के ऋगों की मात्रा को भी सीमित कर दिया है।

(८) वैंक केवल उन्हीं प्रतिभृतियों का क्रय विक्रय तथा के कटोती कर सकता और उनकी जमानत पर रुपया दे सकता है, जिनको द्रस्ट ने अपने विनियोग के लिये स्वीकार कर रक्खा है।

(४) वैक अव रिजर्व वैंक की विना अनुमति के कोई भी

नई शाखा नहीं खोल सकता।

इस्पीरियल वेंक को केन्द्रीय वेंक न बनाने के कारण सन् १६३४ में जब रिजर्ब बेंक स्थापित करने का प्रश्न डठा, तो यह भी प्रश्न आया कि इन्पीरियल बेंक को ही केन्द्रीय बेंक क्यों न बनाया जाय, परन्तु निम्न कारणों से ऐसा करना डिचत नहीं समका गया।

(१) केन्द्रीय वैक की राष्ट्रीय दृष्टि होना आवश्यक है, तभी वह देश की भलाई कर सकता है, परन्तु इम्पीरियल वैंक की नीति इसके संचालक अधिकांश यूरोपियन होने के कारण अभारतीय थी। भारतीय वैंकों को यह प्रतियोगिता की दृष्टि से देखता था। यह देश की आवश्यकताओं को समभने और उनके अनुसार कार्य करने में असमर्थ था।

्र (२) यदि इम्पीरियल वैंक को केन्द्रीय वैंक वना दिया जाता, तो उसे अपनी अधिकॉश शाखाएं वन्द करनी पड़तीं, जिससे वैंकिंग व्यवस्था कमजोर पड़ जाती और वैंकिंग व्यवसाय को गहरा धका पहुंचता।

·(३) इसे केन्द्रीय वेंक बनाने में इसके कार्यों में अदला

चदली करनी पड़ती, जो इसके हिस्सेटारों को पसन्द न था। सन्भव था इससे वैंक श्रीर राज्य के वीच मनमुटाव उत्पन्त हो जाता।

(४) इम्पीरियल वेंक १६३४ तक केन्द्रीय वेंक तथा व्यापा-रिक वेंक दोनों का ही कार्य कर रहा था। इसिलये इसके पूर्णतया केन्द्रीय वेंक बनाने पर इसकी कार्य पद्धति श्रिधक सुरिक्ति नहीं हो सकती थी।

(४) इम्पीरियल वैंक एक मात्र लाभ कमाने के उद्देश्य से स्थापित किया गया था, किन्तु केन्द्रीय वैंक को देश के हित में लाभ का बलिदान करना पड़ता है, जो इसके द्वारा सम्भव नहीं था।

कुछ विद्वानों का कहना था कि फ्रांस में केन्द्रीय वैंक केन्द्रीय तथा न्यापारिक वैंकिंग कार्य भी करता है। इस लिये इम्पीरियल वैंक भी दोनों कार्य कर सकता था। परन्तु सब देशों में एक सी स्थितियां नहीं है और यह भारत में सम्भव नहीं था।

कुछ लोगों का यह मत था कि वैंक को केन्द्रीय वैंक वनाने के लिये उसके ज्यापारिक वैंक के कार्य छीन लिये जांय। परन्तु इसमें निन्न लिखित कठिनाइयां थीं:—

(१) बहुत से ऐसे स्थान थे, जहाँ केवल इम्गीरियल वैंक की ही शासा थी। वैंक के व्यापारिक कार्य करने का अधिकार छीन लेने पर, ऐसे स्थानों की जनता को बहुत असुविधा होती।

(२) जिन स्थानों पर इसके श्रातिरिक्त श्रीर किसी वैंक की साखा भी थी वहां इसके वन्द हो जाने पर उसका एकाधिकार हो जाता, जिससे खर्चा वढ़ जाता श्रीर जनता को हानि होती।

(३) जनता का इम्पीरियल वैंक पर इतना विश्वास था कि यदि इम्पीरियल वैंक केन्द्रीय वैंक वन जाता और जनता की जमा वापिस कर देता तो, शायर बहुत से लोग और किसी वैंक में श्रपनी जमा न रखते। इसमे देश की वैंकिंग प्रणाली को बड़ा धका लगता।

(४) इम्पीरियल वैंक की अपनी कार्य प्रणाली से व्यापारिक वैंकिंग का स्तर ऊंचा हो गया था, जो इसके व्यापारिक वैंकिंग के कार्य वन्ट कर देने पर नीचा हो जाता और देश को वहीं हाति होती।

इन्हीं कारणों से इन्धीरियल वैंक को केन्द्रीय वैंक वनाना इनित न समभा गया श्रीर रिजर्व वैंक स्थापित किया गया ।

इ.पीरियल वेफ की वर्तमान स्थिति भारतीय मुद्रा
' वाजार में इम्पीरियल वैंक की स्थिति एक विशेष महस्व की है।
यद्यपि यह एक साधारिए सदस्य वैंक के समान है, फिर भी
और वैंकों को अपेना इसकी आर्थिक स्थिति काफी ठोस है।
यह उन स्थानों में जहां रिजर्व वैंक की शाखाएं नहीं है, रिज़र्व
वैंक के आइतिये का काम करती है। इसकी वर्तमान आर्थिक
स्थिति का ज्ञान अगने पृथ्ठ पर दी गई तालिका से हो सकती है।

युद्ध काल में इसकी जमा में काफी बृद्धि हुई और १६३६ की अपेचा ६०, में लाख कर से वहकर १६४० में २ में १, में हो गई । परन्तु १६४म के बाद जमा में कभी आरम्भ हो गई है। सुरिच्छत कोष भी बढ़ता चला जा रहा है। युद्ध काल में बिनियोग भी बर्दे और कर्ज तथा अग्रिम में उतनी बृद्धि नहीं हुई। युद्ध के परवात जमा में घटोती और कर्ज और अग्रिम में युद्ध के बाद व्यवसाय के चेत्र खुल जाने से बृद्धि हो रही है। इस मांगों को पूरा करने के लिये सरकारी प्रतिभृतियों को वेचना पड़ा और जनमें घटोती हो रही है। १६५२ के दिसम्बर तक वेंक की कुल १६४ शाखायें तथा २०० छोटे कार्योलय (Sub

| ,<br>>        |  |
|---------------|--|
| ज़ारव र       |  |
| . संपालियाः   |  |
| :-द्रापित अरि |  |
| व             |  |
| इम्पीरियत्    |  |

|                              | मारत में       | यम्तर्भ  | की संख्या     | And substance of the |                                                               | 4 <del>************************************</del> | -     | al aggres                                                   | ****                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |           |                  |        |         | N. Tri Mair. |                                      | verav                                              | 11<br>25<br>20 | (w)<br>(m) | , u,      | \$ & & |
|------------------------------|----------------|----------|---------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------|--------|---------|--------------|--------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|--------|
|                              | Č              |          | तथा गिल       | 38.03                | 20,00                                                         | 00'00'C                                           | 38.36 | , n,                    | 20<br>11,21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30,00     | , 11 ;           | 33,65  | 0 0 00  | 60°0         | 67.4.69                              | 200                                                | 300            | m<br>0010  | O         | हम्बुह |
| याख्य र                      | विनियोग        | सरकारी   | तभा अन्य      | 87.48                | & n n                                                         | 42, XE                                            | 5,0%  | 69,53                                                       | 3,0,3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 87,78     | 85,38<br>38,38   | 88838  | 230,20  | 20,000       | 848,84                               | . W. 20. 4. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. | 85888<br>8588  | X2838      | 2001      | १२१५६  |
| न्दार्यित और संवास्तार काल ए | नकद् अपने      | पास-अन्य | भैंतां के पास | 24,50                | 8E, XE                                                        | 5,4%                                              | 23,83 | गुरुष                                                       | 48,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 28,43     | 86,28            | 23,00  | 0. ex   | 9,4,30       | 0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0<br>0 | 85,84                                              | 8र्यह          | 8380       | K20%      | 3880   |
| यत्वी आरे स                  |                | कुल जमा  |               | 4,200                | 0,8%                                                          | લ્યું ૫૦                                          | #3,ca | 57,52                                                       | 16,118                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 58,03     | १०म,६२           | १६३,४६ | 584,43  | न्युष, ७६,   | 248,30                               | ବ୍ୟବ୍ୟର                                            | रुप्ट्यह       | 32035      | 38082     | र ३१६४ |
| वकःवा                        |                | योग      |               | 80,8A                | 68,89                                                         | १९,१३                                             | 22,23 | 28,84                                                       | 88,43                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 88,3%     | 2                | 28,3%  | 28,85   | 22,63        | 09.55                                | 28,50                                              | 28,41          | 23,50      | 22,63     | - 5a.  |
| इम्पीरियल व                  | और सुरक्ति कीप |          | तुराच्त काप   | 4,34                 | 2,80                                                          | 03,20                                             | 0X,X  | xx'x                                                        | 9. 50<br>0. 50 | K, 87     | 2.               | なられ    | ペガス     | တွင်         | 30°                                  | 0<br>0<br>0<br>0                                   | m, 0           | 9          | 0 1       | <br>   |
| hor:                         | त्रं स         | श्रद     | म् जी         | 4,53                 | . 4                                                           | 2                                                 | *     | 2                                                           | 33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |           | ٠.<br>           | £      |         |              | 2                                    | 6                                                  | 5              | 2          | 2         | ÷      |
|                              | हिसम्बर        | HIM      | 2 2 2         | 8838                 | \$ 55<br>5 55<br>5 55<br>5 55<br>5 55<br>5 55<br>5 55<br>5 55 | 2 C                                               | 9 6 6 | 2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>2000<br>200 | 46.26<br>20.26                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0 0 0 0 0 | \$ 68%<br>\$ 60% | × 000  | * C X X | × × × × × ×  | × × ×                                | \$ 60 C                                            | 9 100          | 2000       | 7 6 2 6 6 | 2000   |

Offices) थे। १६४० के वर्ष में १,२४,४४,६४४ ६० म आ० ६ पा० मुनाफा हुआ और गत वर्ष का लाम ४४,६२,२७० ६० १३ आ० था अर्थात् कुल लाम १,५०,३७,६१४ ६० ४ आ० ६ पा० हुआ।

इम्पीरियल वैंक की सेवायें इस वैंक ने गृत तीस वर्षी में भारतीय वैकिंग पद्धति को सुदृढ़ करने, वैकिंग सुविधाओं को वढाने तथा वैंकिंग प्रणाली का स्तर ऊंचा करने में वहुत कुछ कार्य किया है। इससे धीरे धीरे देश के आन्तरिक भागों में श्रपनी शाखार्ये खोलकर जनता को सुविधार्ये दी। सन् १६४२ में इस बुँक को ३६४ शाखार्ये भारत में थीं। इसमें जनता का अटट विश्वास है और देश के व्यक्तियों में वैंकिंग की आदत डालने का बहुत कुछ श्रेय 'इसी को है। जिन स्थानों में इसने श्चपनी शाखार्चे खोलीं वहां के लोगों ने इससे ऋण भी पाया ्र झ्रोर वहां पर व्याज की दर भी बहुत कम हो जई। इसकी वहत सी शाखार्ये होने के कारण इसने जनता तथा वैंकों को मुद्रा इधर उबर भेजने में भी वड़ी सहायता की । यह माल उधार देकर, विल भुनाकर श्रीर मांग पर देय ड्राफ्टों खोर टी० टी० क्रय कर कृषि के उपज के ज्यापार में बहुत सहायता पहुँचाता है । इसने श्रपनी हुएडी की दर और वाजार के व्याल के दर में भी बहुत कुछ अन्तर मिटा दिया है। इसी प्रकार बर्म्बई, कलकत्ता श्रीर महास के वाजारों के व्याज की दरों के अन्तर को भी कम कर दिया है। इसने प्रान्तीय श्रोर जिला सहकारी वैंकों में भी घना सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। इसने अपनी वड़ी वड़ी शाखाओं में निकास गृह स्थापित कर लिये हैं। इस वैंक ने भारतीय वैंकों की श्रार्थिक संकट के समय भी सराहनीय की है । जब एलायन्स वैंक आफ शिमला, ताता इंडिस्ट्र-

यल वैंक तथा वंगाल नेशनल वेंक पर संकट श्राया, तो इसने उसे दूर करने का भरसक प्रयत्न किया। इसने श्रपनी लंदन शाखा छारा भारतीय मुद्रा वाजार का लंदन के मुद्रा वाजार से सम्पर्क वढ़ाकर भारतीय कृषि, व्यापार तथा उद्योग को काफी सहायता पहुंचाई।

रिजर्व वैंक की स्थापना का इसकी उपयोगिता पर तिक भी प्रभाव न पड़ा। वास्तव में यह भारतीय मुद्रा वाजार तथा रिजर्व वैंक के बीच में एक मध्यस्थ का कार्य करता है। सारांश में यह वैंक जनता के लिये, अपने याहकों के लिये, सम्मिलित पूंजी वाले और सहकारी वैंकों के लिये तथा सरकार के लिये बहुत ही उपयोगी सिद्ध हुआ है।

यह अपनी साप्ताहिक स्थिति का विवरण भी प्रकाशित करता है, जिससे इसकी साख तथा प्रतिष्ठा और भी अधिक होती है।

इतना होते हुए भी इन्पीरियल वैंक की कार्च पद्धति की कड़ी आलोचना की गई है और उसमें निम्नलिखित दोष वत-लाये गये हैं।

- (१) वैंक की श्रधिकांश पूंजी विदेशी है उसका प्रबन्ध तथा संचालन भी विदेशियों द्वारा होता है। श्रतएव भारतीय वाणिज्य ज्यवसाय के हितों का यह वैंक श्रधिक ख्याल नहीं रखता है। परन्तु श्रव वैंकिंग कम्पतीज ऐक्ट १६४६ के श्रनु-सार कोई भी वैंक भारतीय वाणिज्य ज्यवसाय में भेट पैदा नहीं कर सकता है। श्रतः इम्पीरियल वैंक भी भारतीय वाणिज्य ज्यवसाय के श्रहित में कोई काम न कर सकेगा।
- (२) ऋगा चीति के सम्बन्ध में भी यह अभी पुरानी नीति ही काम में लाना है। किसी भी ख्योग धन्चे को कर्ज

देते समय यह ऋग पत्र पर दो हस्ताच्चर करवाना है। उसमें भी यह पच्चपात की नीति अपनाता है श्रीर विदेशियों को श्रिक सुविधार्ये देता है।

(३) इसके अतिरिक्त, इम्पीरियल वैंक के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि वैंक भारतीय उद्योग धन्धों के प्रति सहानुभूति नहीं दिखलाता है और उल्टेही जाति का पक्षपात करता है। परन्तु जाति-पन्नपात के सम्बन्ध में कोई ठोस प्रमाण नहीं दिया जा सका है।

(४) कुछ विद्वानों का मत है कि इस वैंक ने व्यक्तिगत साख को ही श्रधिक महत्व दिया है श्रीर विलों के प्रयोग को श्रिविक प्रोत्साहन नहीं दिया जिससे भारत में विल-वाजार का विकास नहीं हो सका।

- (४) इम्पीरियल वैक भारतीयों को वैंकिंग शिक्षा के लिये सुविधा नहीं देता और वड़े वड़े पदों पर केवल विदेशियों को ही नियुक्त करता है। परन्तु आजकल वहुतसे भारतीय भी वड़े वड़े पदों पर नियुक्त किये गये हैं, वैतन के सम्बन्ध में भेड़ आभी भी मौजूद हैं।
- (६) इस बैंक के रहते यहां के उद्योग धन्धों में मैंनेजिंग एजेन्सी प्रणाली का श्रधिक प्रमुख है, क्यों कि यह तरल सम्पन्तियों के बन्ध का प्राप्त करने पर भी द्वितीय हस्तान्तर पर द्वाव व्हालता है, जिसके लिये मेनेजिंग एजेन्ट्स की श्रावश्यकता पड़ती है। परन्तु १६३४ के एमेएडमेंट एक्ट के श्रानुसार बैंक को मालों के बन्धक के बदले सीधे कर्ज देने के श्राधकार प्राप्त हैं, जिससे मैंनेजिंग एजेएटों की गारएटी की श्रावश्यकता का श्रन्त हो गया है।

(७) इम्पीरियल वैंक रिजर्व वैंक का एक मात्र आढ़ितया होने के कारण अन्य वैंकों से अनुचित प्रति स्पर्धा करता है और उनकी उन्नति में वाधा डालता है।

कुछ विद्वानों का विचार है कि इन्पीरियल वैंक एक्ट को संशोधन करके इन दोषों को हटा देना चाहिये, परन्तु कुछ विद्वानों का सत है कि इस वैंक का राष्ट्रीयकरण कर लेना चाहिये।

सन् १६४६ में जब रिजर्व वैंक का राष्ट्रीयकरण हुष्या तब इस वैंक के राष्ट्रीयकरण करने का भी प्रश्न उठा। परन्तु उसका राष्ट्रीयकरण करना उचित न समका गया। सन् १६४०-४१ तथा १६४१-४२ में भो इसके राष्ट्रीयकरण पर खूब वाद विचाद चला परन्तु भारत के दोनों ही जिन्न मंत्रियों डा० मथाई तथा श्री देशसुख ने इसका राष्ट्रीयकरण उचित न समका। अतः यह प्रश्न द्वारा टल गया है। ऐसी दशा में 'इसके दोप दूर करके गथा इसकी कार्य पद्धति में आवश्यक सुधार करके इससे अधिक से अधिक लाभ उठाना चाहिये। यह भारतीय वैंकिंग ज्यवस्था का आधार स्तम्भ था और अभी तक एक सुदृद्ध अनुकरणीय वैंक है।

### अस्पारा-ग्रधन

- (१) इम्पीरियल वैंक कब भीर क्यां स्थापित किया गया ?
- (२) इम्पीरियल वैंक श्राफ इंडिया के विधान तथा कार्यों को सम-फाइये ।
- (३) सन १६३५ में इम्पीरियल वैंक को ही भारत का केन्द्रीय वैंक क्यों नहीं बनाया गया !
  - (४) इम्पीरियल वैंक ग्राफ इंडिया ग्रीर दूसरे भारतीय संयुक्त पूजी

वाले वैंकों के बीच विधान क्रियाओं तथा रिजर्व वैंक आफ इंडिया से सम्बन्धों का क्या अन्तर है ? बताइये ।

- (५) इम्पीरियल वैंक का एक काल्पनिक साप्ताहिक चिट्टा दैकर उसकी मुख्यत् वार्ते सममाइये।
- (६) भारतीय वैंकिंग पद्धति में इम्पीरियल वैंक श्राफ इंडिया के महत्व को समक्ताइये तथा उसके भविष्य पर प्रकाश डालिये।
- (७) इम्पीरियल वेंक का देश में इतना विरोध क्यां है ? कुछ लोगों ने उसका भारत का नम्बर १ का शत्रु कहा है। क्या यह सही है ? भारत में इसकी बुराइयां दूर करने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये गये ? संत्तेप में लिखिये।

## नवां ऋध्याय

# विनिमय वैंक

विनिमय बैंक वे बैंक हैं, जो विदेशी व्यापार को अर्थात् देश के आयात व निर्यात को आर्थिक सहायता प्रदान करते हैं। इन बैंकों के प्रधान नार्यालय भारतवर्ष के वाहर हैं। वास्तव में विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता देना व्यापारिक बैंकों का भी एक काम है, परन्तु भारतवर्ष में स्थिति भिन्न है और यहां कोई भी मिश्रित पूंजी वाला बैंक विनिमय का कार्य नहीं करता। अतः यहां जो कुछ भी विनिमय तथा विदेशी व्यापार से सम्बन्धित कार्य होता है, वह सब विदेशी बैंकों द्वारा होता है और यही विदेशी बैंक, जो भारतवर्ष में विनिमय के कार्य में संलग्न हैं, विनिमय बैंकों के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं।

भारतवर्ष के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का सारा कार्य प्राचीन काल से इन्हीं वेंकों के हाथ में रहा है। उस समय प्रेसीडेंन्सी वैंक यह काम कर नहीं सकते थे। अतः इन विदेशी वेंकों को इसमें विशिष्टता प्राप्त करने का अच्छा अवसर मिल गया। प्रारम्भ में जब देश में ईस्ट इण्डिया कम्पनी का राज्य था, उस समय केवल एजेन्सी हाउस ही उक्त कार्य किया करते थे और किसी भारतीय वेंक को यह कार्य करने की आज्ञा ईस्ट इण्डिया कम्पनी देती ही न थी। १८५३ में स्थिति बदल गई। एजेन्सी हाउस नष्ट हो गये और कम्पनी ने अपनी विरोध की नीति छोड़ दी । श्रतः सन् १८५३ में भारतवर्ष में दो प्रसिद्ध विनिमय वैंक स्थापित हुये। इनके नाम चारटर्ड वेंक श्राफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना तथा मरकैण्टाइल वैंक हैं। सन् १८८३ में एक वैंक कलकत्ता वैंकिंग कारपोरेशन के नाम से भी खुला जो वाद में नेशनल वैंक आफ इण्डिया के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसके वाद और भी कई विदेशी वैंक फ्रांस, जर्मनी, हालैएड, जापान, अमरीका आदि देशों ने भारत में च्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से खोले। सन् १८६६ में टामस कुक एएड सन्स, लायड वेंक, नेरानल वेंक आफ इरिस्टया, विंडले एएड कम्पनी नामक अंग्रेजी वैंक तथा कई डच और श्रमरीकन तथा फ्रांसीसी वैंक स्थापित हुये । १६१४ के महासमर के समय Deutch Asiastische नामक जर्मन बैंक को श्रपना काम वन्द कर देना पड़ा। सन् १६४१ में जापान के एक रात्र राष्ट्र घोषित हो जाने पर तीन जापानी वैंकों अर्थात् याकोहामा स्वीसी वैंक, मितसुई वैंक, तथा नैवात वैंक को भारत में अपना कार्य वन्द करना पड़ा।

## वर्तमान स्थिति

इस समय देश में १४ विदेशी वैंक काम कर रहे हैं। उनके सब मिलाकर ५३ दफ्तर हैं—६२ भारत में और २० पाकिस्तान में। इनमें से सब से श्रिधक काम लायड्स वैंक के हाथ में है। इसके १८ दफ्तर हैं। शिंडले वैंक के १४ दफ्तर हैं। नेशनल वैंक आफ इण्डिया के ११, चार्टर्ड वेंक आफ इण्डिया के ११, चार्टर्ड वेंक आफ इण्डिया के ६ तथा मकेंप्टाइल वेंक के ६ दफ्तर हैं। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड वेंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना के ६ तथा मकेंप्टाइल वेंक के ६ दफ्तर हैं। इसके अतिरिक्त चार्टर्ड वेंक आफ इण्डिया, आस्ट्रेलिया और चाइना ने इलाहावाद वेंक से

संम्बन्धित होनें के कारण, जिसके ७४ दफ्तर हैं, यहां का चहुत कुछ काम ले रखा है।

ये वैंक अपनी भारत में लगी हुई पूंजी तथा लागत के सन्वन्य में कोई अंक प्रकाशित नहीं करते। अतः इनकी यहां की पूंजी और सुरचित कोष के विषय में कुछ भी नहीं कहा जा सकता। परन्तु इनकी जमा के आंकड़ों को देखने से पता चलता है कि इनका भी भारतीय मुद्रा वाजार में एक महत्व-पूर्ण स्थान है।

भारतीय वैंकों के विनिमय कार्य न करने के कारण— हमने ऊपर बताया है कि सन् १८४३ तक ईस्ट इश्हिया कम्पनी भारतीय विनिमय वैंकों को स्थापित करने की खाज्ञा ही न देती थी, परन्तु सन् १८४३ के बाद यह विरोध हट गया खौर स्थिति बदल जाने पर भी भारतीय वैंक इस कार्य में सफल न हो सके। इनकी खसफलता के निम्न कारण थे:—

- (१) भारतीय वैंकों के पास इतनी पूंजी नहीं थी कि वे विदेशों में अपनी शाखार्ये खोल सकें और वहां के मुद्रा बाजारों में अपनी धाक जमा सकें।
- (२) विनिमय का कार्य करने के लिये वड़े कुशल कर्मचारियों की आवश्यकता होती है, जिनका भारत में अभाव था और इसी कारण भारतीय वैंक विनिमय का कार्य करने में असफल रहे।
- (३) विदेशी विनिमय वैंकों की घोर प्रतिस्पर्धी भी भारतीय वैंकों की इस त्रेत्र में असफलता का एक मुख्य कारण था। कभी कभी तो यह प्रतिस्पर्धा वहुत ही अनु चित होती थी। इसके अतिरिक्त विदेशी वैंकों के कभचारी अधिक कुशल और दल होते थे।

(४) भारतीय वैंकों के प्रधान कार्यालय भारत में होने के कारण वह लन्दन तथा न्यूयार्क जैसे अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा बाजारों से दूर रहते थे और वे मुद्रा सम्बन्धी समुचित ज्ञान से वचित रहते थे।

(४) जब कोई भारतीय बैंक विदेश में श्रापनी शाखा खोलना चाहता था, तो उसे यह सोचना पड़ता था कि उसे विदेशों में श्राधिक जमा पूंजी नहीं मिलेगी श्रीर इसलिये वह विदेशों में शाखा नहीं खोलता था।

(६) भारतीय वैंकों को विदेशों में आरम्भ में पर्याप्त जमा पूंजी न मिलने के कारण हानि उठाने की सम्भावना होती थी और वे यह हानि उठाने के लिये तैयार न होते थे।

(७) भारतीय वैंकों को विदेशों में वे वैधानिक व खन्य सुविधार्य भी प्राप्त न थीं, जो दूसरे विदेशी वैंकों को यहां प्राप्त थीं।

(=) सरकार की नीति भी ऐसी ही थी, जिससे भारतीय

वैंकों को विनिमय कार्य में कोई श्रीत्साहन नहीं मिला।

(६) भारत का विदेशी न्यापार सब विदेशियों के हाथ था, जो विदेशी बैंकों के द्वारा ही अपना कार्य करना पसन्द करते थे और भारतीय वैंकों से कोई सम्बन्ध रखना नहीं चाहते थे।

(१०) इम्पीरियल वैंक भी विनिमय कार्य को सन् १६३४ तक नहीं कर सकता था और रिजर्व वैंक के ऊपर भी विधानतः विदेशी विलों के खरीदने तथा वेचने की मनाही थी। इस कारण यह वैंक भी यह काम न कर सके।

द्वितीय महायुद्ध काल में, विशेषकर १९४० के उपरान्त वेंकों ने भी विदेशी व्यापार में भाग लेना श्रारम्म किया। सन् १६४० में देश स्वतन्त्र हो गया और राष्ट्रीय सरकीर वन गई। अतः भारतीय वैंकों की उन्नति अवश्यम्भावी है। देश के वैंकों की पूजी, कोष तथा जमा युद्ध के समय में काफी चढ़ गये हैं। देश में कुछ वड़े बढ़े वैंक स्थापित भी हुये हैं। इन्पीरियल वैंक को भी विनिमय कार्य करने की आज्ञा मिल गई है। अतः यह आशा की जाती है कि स्थिति शीघ ही सुधर जायगी। सदस्य वैंकों, जैस सेएट्रल वैंक आफ इण्डिया, वैंक आफ इण्डिया, एक्सचैंज वैंक आफ इण्डिया एण्ड अफीका, ने भी विनिमय का कार्य आरम्भ कर दिया है। विनिमय वैंकों के कार्य और उनके तरीके

नमय बका-क-काय ग्रार उनक तराक विनिमय बैंक निम्नलिखित कार्य करते हैं:---

(१) विदेशी व्यापार को आर्थिक सहायता प्रदान करना,

- (२) श्रायात-निर्यात से उत्पन्न विनिमय विलों को खरीदना, वेचना तथा भुनाना,
- (३) विदेशी न्यापारियों को अपने बाहकों की आर्थिक दशा का हवाला देना और आवश्यकता के समय उनके ऊपर होने वाले विनिमय विलों की स्वीकृति कर देना,
- (४) स्वर्ण तथा चांदी के आयात-निर्यात में सहायता अदान करना,
- (४) देश के आंतरिक न्यापार में सहायता करना। यह वक वन्दरगाह से सामान देश के अन्दर शहरों तक पहुंचाने और मंडियों के सामान को वन्दरगाह तक लाने का भी कार्य करते हैं,

्र (६) भ्रमण के लिये आने जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी करेन्स्री के अदल वदल में सहायता देना, तथा (७) श्रन्य साधारण बैंक के कार्य करना।

हम यहां केवल इन वैंकों के विदेशी व्यापार को सहायता देने के ढंग का विस्तारपूर्वक वर्णन करेंगे। विदेशी व्यापार की सहायता में दो काम आते हैं:—

(१) भारतीय वन्दरगाहों से विदेशी वन्दरगाहों श्रीर विदेशी बन्दरगाहों से भारतीय वन्दरगाहों के बीच जो ज्यापार होता है उसमें श्रार्थिक सहायता प्रदान करना।

(२) भारतीय वन्दरगाहों से अन्दर के शहरों श्रोर छंदर के शहरों से भारतीय वन्दरगाहों के वीच जो ज्यापार होता है उसमें सहायता प्रदान करना।

प्रथम से सम्बन्धित कुल काम और दूसरे से सम्बन्धित कुछ काम इन बैंकों के हाथ में है। इनकी देश के भीतर बहुत सी शाखार्थे हैं और इन्होंने कुछ भारतीय बैंकों को भी अपने अधिकार में कर लिया है, जिनके द्वारा यह अपना दूसरे प्रकार का कार्य कराते हैं।

भारत और विदेशों के वीच के व्यापार का हिसाय विलों द्वारा चुकाया जाता है। जब यहां से माल वाहर भेजा जाता है, तब विदेश के आयात करने वाले व्यापारी पर एक विल लिखा जाता है और यदि व्यापारी अपनी साख लंदन की किसी विल स्वीकृत करने वाली कोठी में अथवा किसी वेंक में खोल लेता है तो विल उस कोठी या वैंक पर लिखा जाता है। इस विल को या तो कोई विदेशी विनिमय वेंक यहां पर खरीद लेता है अथवा उससे इसे भुना लिया जाता है। यह विल प्रायः स्टर्लिंग में ही होते हैं और विनिमय वेंक उसका मूल्य उस दिन के विनिमय की दर से यहां की मुद्रा में दे नेते हैं। प्रायः ये विल दस्तावेजी तथा ६० दिन के दर्शनी होते हैं। इनके साथ जहाजां रसीद, वीजक, वीमा

पालिसी आदि दस्तावेज नत्थी कर दी जाती हैं, जिससे विनिमय वैंक का हित सुरक्ति हो जाता है। कभी, कभी ये विल, बिल्कुल दर्शनी अथवा ६० दिनों से अधिक के दर्शनी भी लिखे जाते हैं। ये बिल प्रायः स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने को शर्त के होते हैं और केता को विल की स्वीकृति करने पर सव श्रधिकार पत्र दे दिये जाते हैं,। भारत में प्रायः सभी देशों के वैंक हैं, जो अपने यहां के व्यापारियों का हवाला देते हैं जिससे वे स्वीकृति पर अधिकार पत्र टेने की शर्व पर श्रायात कर सकते हैं; श्रीर फिर जब यह व्यापारी किसी लन्दन की कोठी या वेंक में साख खोल लेते हैं, तो विना हवाले के ही स्वीकृति पर अधिकार पत्र देने की शर्त के विल लिखे जा सकते है। यदि व्यापारी ने न तो किसी कोठी या वैंक में साख ही खोली है श्रीर न श्रच्छा हवाला ही दिया है, तो उस रिथित में यह जिल भुगतान होने पर अधिकार पत्र देने की शर्त पर लिखे जाते हैं श्रीर व्यापारी को वैक तभी श्रिधिकार पत्र देता है। जब च्यापारी विल का भुगतान कर देता है। ऐसे विल बहुत कम होते हैं। दर्शनी बिल की श्रपेचाकृत ३ महीनों की अवधि के विलों की दर अधिक होती है। उनमें उतने दिन का न्याज भी शामिल होता है।

विदेशी बैंक इन विलों को खरीद कर माल के खरीद दार के पास भेज देते हैं। या उस कोठी अथवा वैंक को दे देते हैं जहां उसने साख खोल रखी है। वहां पर विल की स्वीकृति हो जाती है और अधिकारी बैंक इसे खुले बाजार में भुनाकर जितना रुपया उसने दिया है उसके बराबर का स्टलिंग प्राप्त कर लेता है। यदि अधिकारी बैंक को मुद्रा की आवश्यकता नहीं होती, तो वे विल की रकम उसकी अविध पूरी होने पर वसूल करते हैं।

श्रायात की भी दो प्रकार से सहायता की जाती हैं। एक तो भारतीयों के श्रायात करने पर श्रौर दूसरी विदेशियों के श्रायात करने पर होती है। भारतीयों के श्रायात करने पर विदेशी निर्यातकर्ती इस देश के श्रायातकर्ता पर ६० दिनों का दर्शनी विल लिख कर उसे किसी ऐसे वैंक से अना लेते हैं जिसका काम भारत में हो। विदेशी निर्यातकर्ता वैंकों को विल भुनाते समय गिरवीं पत्र (Letter of Hypothecation ) भी दे देते हैं, जिससे वे इन विलों को अपनी शाखात्रों द्वारा भारतीय आयातकर्ता के पास भेज देते हैं, जो **उन्हें** न्वीकार कर लेता है । परन्तु फिर भी भारतीय न्यायात-कर्ता को व्यधिकार पत्र प्राप्त नहीं होते, क्योंकि उनको प्राप्त करने के लिये विल की शर्त के श्रनुसार उनका भुगतान करना श्रावश्यक है। परन्तु माल को देरी से छुड़ाने पर चित ( Demurrage ) इत्यादि वनी पड़ती है । अतः आयातकर्ती श्रिवकार पत्रों को वेंकों से घरोहर पर ले लेते हें श्रीर माल पाने पर उसे भी धरोहर की तरह वैंक में रख देते हैं। इसके लिये ये वैंकों को धरोहर की रसीट (Trust Receipt) ं दे देते हैं। त्रिलों का सुगतान करने के बाद माल वैंक से ले लिया जाता है अगर भगवान के पूर्व माल वैंक का ही समका जाता है। इस सुविधा के वर्ले वैक आयातकर्ताओं से काफी लाभ उठा लेते हैं।

दूसरा तरीका प्रायः विदेशियों के साथ ही काम में लाया जाता है, क्यों कि भारतीयों का हवाला श्रम्छा न होने के कारण वे लन्दन की किसी कोठी श्रथवा किसी वेंक में बहुत कम साख खोल पाते हैं। जहां ऐसा हो जाता है, तो भारतीयों के साथ भी यही तरीका प्रयोग में लाया जाता है। इस तरीके

के अनुसार विदेशी निर्यातकर्ता लन्दन की उस कोठी अथवा वैंक पर बिल लिखते हैं, जिनके यहां आयातकर्ता साखंखोल लेता है। यह साख किसी विनिमय बैंक में खोली जा सकती है। विदेशी निर्यातकर्ता के यहां जब माल का आदेश भेजा जाता है, तो उसके साथ साख खोलने की सूचना भी भेज दी जाती है। ऊपर वाला धनी माल सम्बन्धी अधिकार पत्र पा जाने पर इस पर अपनी स्वीकृति हे देता है और निर्यांतकर्ता उसे अब मुना सकता है। आयातकर्ता भगतान की तिथि के पहले बिल की रक्तम ऊपर वाले धनी के यहां भेज देता है जिससे वह बिल का समय पर भगतान कर देता है।

यहाँ के आयात सम्बन्धी विल प्रायः स्टिलिंग में ही होते हैं और उनमें लिखने की तिथि से आयातकर्ता के पास पहुंचने की सम्मावित तिथि तक का व्याज भी शामिल होता है। यदि वे लन्दन की किसी कोठी या बैंक के ऊपर होते हैं, तब उन्हें वहीं पर वहाँ की दर पर ही भुना लिया जाता है। डिस्काउन्ट की यह दर प्रथम तरह के विलों में जो व्याज शामिल होता है उसकी दर की अपेचाकृत कम होती है। इससे यह स्पष्ट है कि विदेशी आयातकर्ता और वे भारतीय आयातकर्ता जो लन्दनमें साख खोल सकते हैं, अन्य भारतीय आयातकर्ता जो लन्दनमें साख खोल सकते हैं, अन्य भारतीय आयातकर्ता को लंदनमें साख खोलने के लिये साख के धन का १४ से २० प्रतिशत तक पहले से देना पड़ता है और इस प्रकार वह विदेशी आयातकर्ता की अपेचा-कृत हानि में रहता है।

हमारे प्राय: संभी बिल स्टिलिंग में लिखे जाते हैं। केवल चीन के ट्यापार सम्बन्धी बिल रुपयों में ख्रीर जापान से ज्यापार सम्बन्धी बिल येन ( yen ) में लिखे जाते हैं। अधिकतर तो भारत के ज्यापार का सन्तुलन (Balance of Trade) भारत के पन में रहता है और वैंकों के पास स्टिलिंग वच जाता है, जो रिजर्व वैंक खरीद लेता है। वह इनके आधार पर नोट निकालता है। परन्तु जव यह सन्तुलन भारत के विपन्न में होता है तो रिजर्व वेंक स्टिलिंग विनिमय वेंकों को वेचता है और नोट वापिस हो जाते हैं। रिजर्व वेंक से कभी भी कोई वेंक २०००० अथवा उससे अधिक पाउपड जव चाहे खरीद सकता है या उसको वेच सकता है। इधर स्टिलिंग के स्थान पर अन्य मुद्रायें भी दी और ली जा सकती हैं।

आयात निर्यात से उत्पन्न विनिमय विलों को खरीदना व वेचना—विदेशी विनिमय वैंक विदेशी ज्यापार का मुगतान करने व पाने के लिये विदेशी विनिमय विलों को खरीदते और देचते हैं। जब इनके पास विलों की मात्रा बहुत होती है, तो यह वैंक इन विलों को रिजर्ष वैंक के हाथ एक निश्चित दर पर वेच देते हैं और विलों की कभी होने पर रिजर्व वैंक से विल खरीद लेते हैं।

विदेशी व्यापारियों को अपने ग्राहकों की आर्थिक दशा का हवाला देना और आवश्यकता के समय उनके ऊपर होने वाले विनिमय विलों को स्वीकृत कर देना—ये वैंक अपने व्यापारियों का अव्हा हवाला देकर, उनको आयात करने में सहायता करते हैं और आयातकर्ता के ऊपर लिखे जाने वाले विलों को भी स्वीकार करते हैं, यि आयातकर्ता ने वैंक में साख खोल ली है। परन्तु ये विदेशी वैंक भारतीय व्यापारियों का बहुत कम अच्छा हवाला देते हैं और भारतीय व्यापारियों को वेंक में साख खोलने में भी वहुत कठिनाई होती है। उनहें वन

का १४ से २० प्रतिशत तक पहते से देना पड़ता है और इस प्रकार वे विदेशी श्रायातकर्ता की श्रपेचाकृत हानि में रहते हैं।

स्वर्ण तथा चाँदी के आयात-निर्यात में सहायता प्रदान करना—भारत के ज्यापार का सन्तुलन भारत के ही पन्न में रहने से विदेशी वैंक इस अनुकृत ज्यापारका भूगतान प्राप्त करने के लिये दूसरे देशों से स्वर्ण, चाँदी के आयात का प्रवृन्ध करते थे। परन्तु द्वितीय महायुद्ध के समय से सरकारने सोने चाँदी के क्रय-विक्रय तथा आयात निर्यात का कार्य रिज़र्व वैंक को सौंप दिया है और विनिमय वैंकों का यह कार्य सीमित हो गया है।

देश के आंतरिक व्यापार में सहायता देना—ये केंक देश में वन्दरगाह से सामान देश के अन्दर शहरों तक पहुंचाने और मंडियों का सामान वन्दरगाह तक लाने का भी कार्य करते हैं। इस कार्य की सुचार रूप से करने के लिये इन्होंने अपनी शाखार्य देश के आन्तरिक भागोंमें स्थापित कर ली हैं और कुछ भारतीय वेंकों पर अपना अधिकार कर लिया है। इसी उद्देश से पी० एन्ड ओ॰ वेंकिंग कार्पोरेशन ने इलाहावाद वेंक से सम्बन्ध जोड़ा था और सन् १६२७ में चार्टर्ड वेंक आक इण्डिया, आहरेलिया और चीन ने पी० एन्ड ओ॰ वेंकिंग कार्पोरेशन को ले लिया। यह अपनी जमा राशि का एक बहुत बड़ा हिस्सा देश के आन्तरिक व्यापार को सुविधा देने के काम में लगाते है। इस प्रकार ये वेंक ही दिक्षी और अमृतसर के कपड़े के व्यापार, कानपुर के चमड़े के व्यापार तथा वंगाल के जूट। के व्यापार को आर्थिक सहायता देते हैं। अतः देश के आन्तरिक व्यापार का भी एक बहुत बड़ा भाग इन्हीं विदेशी वेंकों के हाथ में है।

अमण के लिये आने जाने वाले व्यक्तियों को विदेशी करेन्सी के अदल बदल में सहायता देना और विदेशों को रुपये भेजने की सुविधा प्रदान करना—चहुत से ज्यक्ति विदेशों में अमण करने के लिये जाते हैं उन्हें अपनी करेन्सी को विदेशों करेन्सी में बदलने की आवश्यकता होती है। इसी प्रकार जो लोग विदेशों से भारत आते हैं उन्हें विदेशों करेन्सी को भारतीय करेन्सी में बदलने की आवश्यकता होती है। यह करेन्सी की अदल बदल का कार्य विनिमयवें को के द्वारा आसानी से हो जाता है। ये वेंक एक देश की करेन्सी दूसरे देश की करेन्सी में उचित दर से बदल देते हैं। इस के अतिरिक्त ये वेंक, वेंक ज्ञापट, विदेशों विनिमय, विलों तथा तार द्वारा भी विदेशों में यन भेजने का प्रवन्ध करते हैं। ये वेंक संसार के प्रत्येक व्यापारिक केन्द्र पर तार की हुएडी (Telegraphic Transfers) भी वेचते हैं।

अन्य ताथारण वेंकिंग कार्य—ये विदेशी वेंक उपर्युक्त कार्यों के श्रितिरक्त श्रीर भी वेंकिंग कार्य करते हैं। यह जनता से सब प्रकार की जमा लेते हैं, ऋण देते हैं, श्राइत का कार्य करते हैं श्रीर देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर रूपया मेजने का कार्य भी करते हैं। इनकी साख श्रीर प्रतिष्ठा श्राधक होने से, ये न्याज भी कम देते हैं श्रीर फिर भी जनता का इन में श्रीयक विश्वास है। ये वेंक भारतीय वेंकों के कहुर प्रतिहन्दी वन गये हैं श्रीर इन्होंने भारतीय मुद्रा वाजार में एक प्रभावशाली स्थान प्रहण कर लिया है। यह वेंक भारतवर्ष में बहुत श्रीयक जाभ कमा रहे हैं श्रीर श्रपने हिस्सेदारों को वहुत अंची दरों पर लामांश दे रहे हैं। इन वेंकों ने श्रपना ऐसा गुद्र वना

लिया है कि भारतीय बैंकों को विनिमय कार्य में पूर्ण रूप से सफलता मिल ही नहीं सकती। परन्तु भारत को खतंत्रता मिलने के बाद इन बैंकों ने भी श्रपनी नीति में परिवर्तन करना श्रारम्भ कर दिया है।

विदेशी वैंकों के यहां के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार की सहायता करने के तरीकों में दोप---

- (१) हमारे निर्यात तथा आयात दोनों के विल स्टर्लिंग में हो लिखे जाते हैं। छातः उन्हें लन्दन में सुनाना ही आवश्यक हो जाता है। यदि यह विल रुपये में लिखे जांय तो भारतीय सुद्रा वाजार को काफी शोरसाहन मिल सकता है।
- (२) विनिमय वैंकों के भारतीय आयातकर्ता का अच्छा हवाला न देने के कारण उनको प्रायः विलों के भुगतान पर अधिकार पत्र मिलते की शर्त पर आयात करना पड़ता है, जिस से भारतीय आयातकर्ताओं को बहुत हानि होती है।
- (३) पहले तो भारतीयों को लन्दन में साख खोलने में ही कठिनाई होती है, श्रीर यदि साख खोल भी लेते हैं, तो उन्हें १४ से २० प्रतिशत तक की रकम पहले ही देनी पड़ती है, जब विदेशी श्रायातकर्ताश्रों को ऐसा नहीं करना पड़ता।
- (४) बिलों के साथ नत्थी किये हुये श्रधिकारपत्रों की जांच के लिये उन्हें विदेशियों के तो दमतर में ही भेज दिया जाता है, किन्तु भारतीयों को इस के लिये स्वयं बैंकों के दफ्तरों में जाना पड़ता है।
- (४) विदेशी वैंक यहां के आयातकर्ताओं को अपने अपने देश के जहाजों द्वारा माल मंगाने को विवश करते हैं। बीमें के लिये भी वह भारतीयों को विदेशी कम्पनियों से बीमा कराने के

लिये कहते हैं।

(६) विनिमय के समभौते को पूरा करने में तिनक मी देर होने पर भारतीयों को दण्ड सुगतना पड़ता है।

विनिमय वें कों के विरुद्ध आरोप—विभिन्न विद्वानों तथा वेंकिंग कमेटियों ने विदेशी विनिमय वेंकों के विभिन्न दोषों पर प्रकाश ढाला है, छोर उन के ऊपर कई निम्नलिखत स्नारोप लगाये हैं:—

- (१) विनिमयवेंक भारतीय व्यापारियों का काम ठीक हंग से नहीं करते। जब कभी उनसे भारतीयों का हवाला या आर्थिक स्थिति के विषय में पूछ वाछ की जाती है, तो वह वड़ी गलत सूचना हेते हैं। उनका कहना है कि भारतीय 'व्यापारी उनके पास अपना अंकेन्स (Audit) करवा कर चिट्ठा नहीं मेजते। परन्तु भारत में इसकी प्रधा नहीं है। केवल सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पनियों के लिये ही चिट्ठा अंकेन्स कराना आवश्यक है। अतः विनिमय वेंकों को अपनी इस नीति में परिवर्तन करना आवश्यक हैं।
  - (२) श्रन्छा हवाला न देने के कारण भारतीयों को माल श्रायः नकद ही खरीदना पड़ता है, जब कि विदेशियों को माल उधार ही मिल जाता है।
  - (३) जब कोई भारतीय व्यापारी सामान वाहर मेजता है। तो उसके वित्त विना श्रन्तर के श्रीर विना जमानत के नहीं त्युकाये जाते, परन्तु विदेशियों को न श्रन्तर ही ट्रेना पड़ता है श्रीर न जमानत ही।
  - (४) मारत में स्थित विदेशी विनिमय वेंक भारतीयों को विदेशों की श्रार्थिक स्थिति का उचित ज्ञान नहीं कराते श्रीर

इस कारण भारतीय व्यापारा ठाक स व्यापार नहीं कर पाते ।

- (४) यह बैंक भारतीय प्राहकों को अपने देश की बीमा तथा जहाज कम्पनियों से काम लेने को बांध्य करते हैं। इस से देश को हानि होती है।
- . (६) इन वैंकों ने देश के अन्दर भी शाखायें खोल ली हैं श्रीर ये भारतीय वैंकों से अन्य साधारए वैंकिंग कार्यों में भी अतिस्पर्धा करते हैं जिस से देश को हानि होती है।
- (७) विदेशी वैंकों की नीति के कारण भारत का सारा विदेशी व्यापार विदेशियों के द्दाय में चला गया है। केवल १४ प्रतिशत व्यापार भारतीयों के द्दाय में है।
- (द) सन् १६४६ से पूर्व इन वैंकों पर भारत का कोई विधान लागू नहीं होता था और न इनकी पूंजी इनके विनियोग तथा इनको नीति पर ही कोई प्रतिबन्ध था। यह अपनी आय-व्यय के आंकड़े,भी नहीं छापते थे। इससे भारतीयों को बहुत हानि होती थी।
- (६) इन वैंकों को भारत में कार्य करते हुये पर्याप्त समय हो गया है, परन्तु फिर भी इन्होंने किसी भारतीय को ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त नहीं किया है और न इन्होंने भारतीयों को वैंकिंग की उच शिज्ञा ही देने का प्रवन्य किया है।
  - (१०) इन के पास भारतीय जनता का काफी रूपया जमा रहता है, फिर भी इन पर को नियन्त्रमा नहीं है।
- (११) यह वैंक भारत में जमा किया हुआ रुपया भारत में वहुत कम लगाते हैं। इससे भारत के रुपये से विदेशियों को लाभ पहुँचता है।
  - (१२) यह बैंक भारत में प्राप्त किये हुये धन से ही विदेशी

व्यापार को सहायता प्रदान करते हैं श्रीर उसका लाभ विदेश ले जाते हैं। इस लियें हमारे ही रुपये से उपार्जन किया हुआ लाभ विदेशों में चला जाता है।

- (१३) विनिमय वैंकों का संगठन जब चाहे श्रपने नियमी को विना भारतीय च्यापारियों की सलाह के बदल देता है। इस से च्यापारियों को श्रमुविधा भी होती है श्रौर हानि भी।
- (१४) विदेशी विनिमय वेंकों ने भारत की राजनेतिक तथा आर्थिक उन्नित में भी रोड़े घटकाये हैं। उनका सदैव यही प्रयत्न रहा है कि न भारत को स्वतन्त्रता मिले और न भारत में स्वर्णमान ही स्थापित हो। यह सदैव इस बात की कोशिश में रहते हैं कि न तो भारतीय वैंकों को समाशोधन गृह का सदस्य बनाया जाय और न उन्हें विनिमय बेंक संघ ही में शामिल किया जाय! इन्हों वेंकों के कारण भारत में सन् १६३४ तक कोई केन्द्रीय वैंक की स्थापना न हो सकी। इन्होंने सदैव ही भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध छपने प्रभाव का उपयोग किया है। विदेशी विनिमय वेंकों की कार्य पद्धित में अनेक होष होते हुए भी यह स्त्रीकार करना पड़ेगा कि इन्हों वेंकों ने भारत में आधुनिक वैंकिंग प्रणाली की नींव डाली और विदेशी व्यापार को सहायता देकर पूर्ण रूप से वहाया। परन्तु फिर भी इन वैंकों के दोपों को तो दूर करना ही होगा।

विदेशी चैंकों के काम करने के सम्बन्ध में सुझाव— इन्हें भारतीय ज्यापारियों के सम्बन्ध में भी जैसे ही ठीक हवाले देने चाहिये, जैसे कि वे विदेशियों के सम्बन्ध में देते हैं।

ें इन्हें भारतीयों की भी सांख उन से विना १४ या २० प्रतिशत पेशगी ( Advance ) लिये हुये ही खोलनी चाहिये या इन्हें स्वयं ही उन के ऊपर लिखे हुए विलों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इन्हें विलों को रुपयों में लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। इस से देश में विल वाजार वनने में सुविधा होगी।

इन्हें भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करना चाहिये और उन की शिवा का समुचित प्रवन्य करना चाहिये। इस से इन के व्यापार में भी उन्नति होगी और भारतीयों से भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा।

इन्हें भारतीयों के सहयोग से काम करना चाहिये श्रौर भारतीय वीमा श्रौर जहाज कम्पनियों को प्रोत्साहन देना चाहिये।

किन्तु फिर भी भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने हाथ में तो लेना ही पड़ेगा। सच तो यह है कि किसी देश के अपने ही वैंक उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता पहुँचा सकते हैं। जर्मन और जापानियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी प्रकार उन्नति कर सका था। केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी का भी यही मत था और हमारा जो व्यापारिक मिशन सन् १६४६ में चीन गया था उसने भी यही कहा था कि वहां पर भारतीय वैंकों की बड़ी आवश्यकता है। इस कार्य में इम्पीरियल वैंक उचित सहायता दे सकता है। इस सम्बन्ध में उस पर जो प्रतिवन्ध लगा हुआ था वह सन् १६३४ से हटा भी लिया गया है।

केन्द्रीय वैंकिंग जांच कमेटी ने यह भी सिकारिश की थी कि विदेशी विनिमय वैंकों की भारत में कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। उन्हें भारत में कार्य करने के ज्यापार को सहायता प्रदान करते हैं छोर उसका लाभ विदेश ले जाते हैं। इस लिये हमारे ही रुपये से उपार्जन किया हुआ लाभ विदेशों में चला जाता है।

- (१३) विनिमय वैंकों का संगठन जब चाहे श्रपने नियमों को विना भारतीय व्यापारियों की सलाह के वदल देता है। इस से व्यापारियों को श्रमुविधा भी होती है छोर हानि भी।
- (१४) विदेशी विनिमय वेंकों ने भारत की राजनैतिक तथा आर्थिक उन्नित में भी रोड़े अटकाये हैं। उनका सदैव यही प्रयत्न रहा है कि न भारत को स्वतन्त्रता मिले और न भारत में स्वर्णमान ही स्थापित हो। यह सदैव इस वात की कोशिश में रहते हैं कि न तो भारतीय वेंकों को समाशोधन गृह का सदस्य वनाया जाय और न उन्हें विनिमय वेंक संघ ही में शामिल किया जाय। इन्हों वेंकों के कारण भारत में सन् १६३५ तक कोई केन्द्रीय वेंक को स्थापना न हो सकी। इन्होंने सदैव ही भारत के आर्थिक हितों के विरुद्ध अपने प्रभाव का उपयोग किया है। विदेशी विनिमय वेंकों की कार्य पद्धित में अनेक दोप होते हुए भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि इन्हों वेंकों ने भारत में आधुनिक वेंकिंग प्रणाली की नींव डाली और विदेशी व्यापार को सहायता देकर पूर्ण रूप से बढ़ाया। परन्तु फिर भी इन वेंकों के दोषों को तो दूर करना ही होगा।
  - विदेशी वैंकों के काम करने के सस्वन्य में सुझाव— इन्हें भारतीय व्यापारियों के सम्बन्ध में भी वैसे ही ठीक हवाले देने चाहिये, जैसे कि वे विदेशियों के सम्बन्ध में देते हैं। इन्हें भारतीयों की भी सांख उन से बिना १४ या २०

प्रतिशत पेशागी (Advance) लिये हुये ही खोलनी चाहिये

या इन्हें स्वयं ही उन के उत्पर लिखे हुए विलों को स्वीकार कर लेना चाहिये।

इन्हें विलों को रुपयों में लिखे जाने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिये। इस से देश में विल वाजार वनने में सुविधा होगी।

इन्हें भारतीयों को अच्छे अच्छे पदों पर नियुक्त करना चाहिये और उन की शिक्षा का समुचित प्रवन्थ करना चाहिये। इस से इन के ज्यापार में भी उन्नति होगी और भारतीयों से भी अच्छा सम्बन्ध स्थापित हो जायगा।

इन्हें मारतीयों के सहयोग से काम करना चाहिये श्रीर भारतीय बीमा श्रीर जहाज कम्पनियों को श्रीत्साहम देना चाहिये।

किन्तु फिर भी भारतीयों को विनिमय का व्यवसाय अपने हाथ में तो लेना ही पड़ेगा। सच तो यह है कि किसी देश के अपने ही बैंक उस देश के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार में सहायता पहुँचा सकते हैं। जर्मन और जापानियों का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार भी इसी प्रकार उन्नति कर सका था। केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी का भी यही मत था और हमारा जो व्यापारिक मिशन सन् १६४६ में चीन गया था उसने भी यही कहा था कि वहां पर भारतीय वैंकों की बड़ी आवश्यकता है। इस कार्य में इम्पीरियल वैंक उचित सहायता दे सकता है। इस सम्बन्ध में उस पर जो प्रतिबन्ध लगा हुआ था वह सन् १६३४ से हटा भी लिया गया है।

केन्द्रीय बैंकिंग जांच कमेटी ने यह भी सिकारिश की थी कि विदेशो विनिमय वैंकों की भारत में कार्य करने की पूर्ण स्वतन्त्रता नहीं होनी चाहिये। उन्हें भारत में कार्य करने के लिये भारत की केन्द्रीय वैंकिंग संस्था से अनुज्ञापत्र (Licenco) शाप्त करना चाहिये। कमेटी के अल्पमन ने यह सिकारिश की थी कि इन वैंकों पर कड़ा नियन्त्रण होना चाहिये और यह वैंक भारत में केवल उतनी ही जमा लें जितनी भारतीय विदेशी ज्यापार के लिये आवश्यक है. भारतीय उनके संचालक हों, इनकी शाखायें वन्द्रगाहों तक ही सीमित रहें और यह अपनी वार्षिक रिपोर्ट तथा स्थित विवरण रिजर्व वैंक को भेजा करें। परन्तु यह सिकारिशें वहुमत से अस्वीकृत कर ही गई।

केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी का सुकाव था कि यदि इम्पीरियल वैंक विनिमय का कार्य न करे, तो ऐसा करने के लिये एक सरकारी विनिमय वेंक की स्थापना की जानी चाहिये, जिसकी पूंजी भारतीय वैंकों द्वारा पाप्त की जाय और कमी सरकार द्वारा पूरी हो। कुछ सदम्यों की राय थी कि इस वैंक के सब हिस्से सरकार द्वारा ही खरीदे जांय। कुछ लोग सरकार द्वारा विनि-मय वेंक खोले जाने के पन्न में नहीं थे। श्री मनु सुवेदार ने यह काम रिजर्व वेंक के एक विभाग द्वारा करवाने का सुकाव रक्खा था। उनका विचार था कि सरकार विनिमय वैंक न खोले, क्योंकि वे सरकार को कोई भी अधिकार देने के विरुद्ध थें।

इसके श्रतिरिक्त कमेटी का यह भी मत था कि भारतीयों तथा विदेशियों के सम्मिलित विनिमय वैंक म्थापित क्षिये जांग ।

तथा विदृश्यों के साम्मालत विनमय वक स्थापित किये जाय।
एक यह भी मत था कि जिन त्रिटिश वेंकों के हाथ में
भारत के विनिमय का काम है, उन्हें यहीं रिजिस्ट्री करा लेनी
चाहिये और अपनी कुछ पूंजी रुपयों में कर लेनी चाहिये और
साथ ही उन्हें अपना प्रधान कार्यालय भी यहीं खोलना
चाहिये। किन्तु त्रिटेन के लोगों को यह योजना अस्वीकार थी।

परन्तु वास्तव में इन विदेशी वैंकों का एकाधिकार तव ही समाप्त हो सकता है जब भारतीय वैंक विनिमय के काम को अपने हाथ में लें। कुछ वैंकों ने स्वतन्त्रता के बाद यह काम आरम्भ तो कर दिया है, परन्तु सबसे अच्छी बात तो यह होगी कि एक विनिमय बैंक सरकार की सरंचणता तथा नियन्त्रण में खोला जाय, जिसके शेयर केवल भारतीय वैंक सरीहें। इससे भारतीय वैंक, भारतीय जनता तथा भारतीय सरकार में सीधा सम्बन्ध स्थापित हो सकेगा और विदेशी प्रतिस्पर्धा भी कम हो जावेगी।

## युद्धकाल में विनिमय व्यवसाय

युद्धकाल में हमारे आयात और निर्यांत दोनों पर निय-न्त्रण लगा हुआ था। सरकार का पूर्ति विभाग (Supply Deptt. माल खरीदता और विदेशों को मेजता था। खतः विनमय व्यव-साय वैंकों के हाथ में न रहकर सरकार या रिजर्व वैंक के हाथ में आगया था। इसी प्रकार आयात भी सरकार द्वारा ही होता था। वहुत सा सामान संयुक्त राष्ट्र से ख्यार पट्टे समकौते (Lend Lease Agreement) के खन्तर्गत आता था और उसके भुगतान का तो प्रश्न ही न उठता था। परन्तु जहां भुग-तान की खावश्यकता होती थी सरकार उसे खपने डालर कोष से करती थी। साम्राज्यान्तर्गत देशों (Commonwealth Countries) का भुगतान भी सरकार द्वारा निर्यात के बदले मिले हुये स्टर्लिंग से होता था। खतः युद्धकाल में विनिमय वैंकों के हाथ में बहुत कम काम रह गया था।

भारतीय वैंकिंग एक्ट १९४९ और विनिमय वैंक— १९४६ के वैंकिंग विधान के अनुसार सभी विदेशी वैंकों की रिजर्व वेंक से अनुज्ञापत्र (Licence) लेना अनिवार्य हो गया है। पुराने वैंकों के उचित ब्यवहार करने पर उनके अनुज्ञापत्र रह भी किये जा सकते हैं। इन वैंकों के लिये **भार**व में व्यवसाय करने के लिये १४ लाख रुपये की पुंजी और कीप रखना श्रनिवार्य कर दिया गया है और वर्म्यई और कलकत्ता में व्यवसाय करने के लिये २० लाख रुपये की पंजी तथा कोष रखना अनिवार्य है। ये वैंक विना रिजर्व वैंक की आझा के कोई नया कार्यालय स्थापित नहीं कर सकेंगे । इनको भारतीय जमात्रों के भुगतान के लिये कम से कम इन जमासों की ०५ प्रति-शत पंजी भारत में रखना आवश्यक है। इन वैंकों को अपनी मांग देनदारी ( Demand Liability ) का ४ प्रतिशत और समावधि देनदारी (Time Liability) का २ प्रतिशब रिजर्व वैंक के पास रखना पड़ेगा। इन वैंकों को अब प्रति वर्ष अपने लाभालाभ खाते और चिहें ( P. & L. A/C and Balance Sheet ) को अंकेच्छ कराकर रिजर्व वेंक के पास भेजना पड़ेगा श्रीर इन्हीं विवर**णों का प्रदर्शन श्र**पने प्रधान कार्यालय और शाखाओं पर करना होगा । नये वैकिंग विधान के श्रतुसार रिजर्व वैंक इनके ऊपर अन्य वैंकों की तरह भ्रत्य कई नियन्त्रण भी लगा सकता है। श्राशा है रिजर्व बैंक विदेशी विनिमय वैंकों का नियन्त्रण श्रव श्रीधक सुदृद्ता के साथ कर सकेगा और ये बैंक भविष्य में यहां के लोगों की कोई विशेष हानि नहीं कर सकेंगे।

## अभ्यास-प्रश्न

१—मारत में विनिमय बैंक के कार्यों पर प्रकाश डालिये तथा यह समभाहये कि यहां उनकी ग्रालोचना क्यों की वाती है १ '

२—भारत में विनिमय वैंकिंग का कार्य ग्रय तक विदेशी विनिमय वैंको तक ही सीमित क्यों रहा १ भारतीय व्यापारिक वैंकों को इस कार्य में ग्राधिक से ग्राधिक हाथ वटाने के लिये क्या करना चाहिये १

३—भारतीय विदेशी न्यापार में चिनिमय बैंक ग्राधिक सहायता किस प्रकार पहुंचाते हैं ? लिखिये।

४—विनिमय वैंक के मुख्य मुख्य कार्यों को विस्तारपूर्वक समकाइये तथा ऐसे पांच प्रमुख बेंकों का नाम दीजिये जो बिनिमय वैंक का कार्य करते हों।

## दसवां श्रध्याय भारतीय व्यापारिक वैंक

भारतीय व्यापारिक वैंक वे संस्थायें हैं, जो भारतीय कम्पनी विधान के श्रन्तर्गत स्थापित की गई हैं। सर्व प्रथम श्राधुनिक वैंक मद्रास प्रान्त में न्यापित हुष्या था, हालांकि वम्बई भ्रोर कलकत्ते की आढ़ती कोठियों ( Agency Houses ) ने १८ वीं शताब्दी में आधुनिक वैंकिंग की नींव डाली थी। वैंकिंग कार्य इन कोठियों के मुख्य व्यवसाय के श्राधीन थे। इनके वाद जो संयुक्त पूंजी वाले वेक स्थापित हुये, उनका दायित्व असीमित था श्रीर उनके प्रवन्धक यूरोपियन लोग थे। वे नोट चलाने का कार्य भी करते थे, परन्तु १८२६-३० के छार्थिक संकट ने इन आढ़ती कोठियों को समाप्त कर दिया और १८५० तक वेंकिंग प्रवृत्ति में श्रत्यन्त धीमी प्रगति रही। इसी वीच अनेक संयुक्त पूंजी वाले वैंक स्थापित हुये, परन्तु उनको भी श्रपना कार्य बन्द कर देना पड़ा। १८६० के लगभग सीमित दायित्व स्त्रीकार कर लिया गया। वंगाल, वम्बई छोर महास के प्रेसीडेन्सी वैंक भी इसी काल में खुले। १८६२ से पूर्व यह वैंक सरकार के नियन्त्रण में थे श्रीर इनके कार्यों पर सरकार द्वारा प्रतिबन्ध लगे हुये थे। १८६२ में उन से नोट प्रकाशन का कार्य ले लिया गया और वे सरकार के प्रतिनिधि की हैसियत से काम करते रहे। इसके पश्चात् उन पर लगे हुये प्रतिवन्त्व भी ढोले कर दिये गये। परिणाम स्वरूप वम्बई वैंक १८६८ में फेल हो गया। उसी वर्ष वम्बई वैंक के नाम स एक छोर वैंक स्थापित किया गया छोर १८७६ में सरकार ने एक छाधिनियम द्वारा इन वैंकों पर फिर पुराने नियन्त्रण लगा दिये। १६२१ में इन तीनों वैंकों को मिला कर इन्पीरियल वेंक आफ इण्डिया की स्थापना हुई।

१८८० तक छार्थिक परिस्थिति स्थिर थी तथा मूल्य गिर रहे थे। इस कारण उस समय में वैंकिंग में कोई उन्नति नहीं हुई। १८८० के परचात् वैं कों ने कुछ उन्नति की छोर ध्रगती शताब्दि में उन को पर्याप्त लाभ हुआ। १८८१ में स्रवध कमरील वैंक पहला भारतीय वैंक खुला । इसके पश्चात् १=६४ श्रीर १६०१ में पंजाव नेशनल चैंक तथा पीपुल्स वैंक श्राफ इण्डिया स्थापित हुये । १६०५ के स्वरेशी आन्दोलन में भारतीय बैंकिंग की पर्याप्त उन्नति हुई और देश में वैंकों की वाद सी आ गई। इसका कारण स्वदेशी आन्दोलत था और प्रत्येक विदेशी वस्तु का बहिष्कार किया जा रहा था। श्रतः भारतीय वैंकों के प्रति भी जनता की लोक प्रियता बढ़ गई। जनता भारतीय वैंकों के पास अधिक जमा कराने लगी और वहुत से वैंकों की स्थापना हुई जिस में वैंक आफ वर्मा (१६०४), वैंक आफ इंडिया, बैंक आफ मैंसूर, वैंक आफ वड़ौदा, दी इरिडयन स्वदेशी र्वेंक श्रीर सेन्ट्रल वेंक श्राफ इण्डिया प्रमुख हैं। परन्तु इस काल में वैंकों की उन्नति केवल ज्यापारिक केन्द्रों तक ही सीमित रही और बैंकिंग न्यवसाय कुछ ही बड़े वड़े बैंकों के हाथ में केन्द्रीभूत रहा । बैंकों ने १६१३ तक इतनी शीघतापूर्वक षत्रति की कि जब भारतीय बैंकों पर संकट श्राया, तो भारत का

एक वड़ा च्यापारिक वैंक पी तिस वेंक आफ इंडिया फेल हो गया और उसके साथ कई और वैंक नष्ट हो गये।

प्रयम महा युद्ध के समय वैंकों में फिर कुछ वाढ़ सी खाई श्रीर कुछ नये वेंक खुते। इस समय वेंकों की तमा में गृद्धि हुई परन्तु १६१३ से १६१६ के बीच में भारतीय संयुक्त पूंजी वाली वैंकों की जमा में कमी श्रायी श्रीर फिर १८१७ श्रीर १६२१ के वीच जमा में श्राम बढ़ौती हुई। किन्तु युद्ध के बाद भयंकर मन्दी श्राई श्रीर बहुत से वैंक फेल हो गये। इन में शिमले का अलायन्स चैंक वहुत पुराना और महत्वपूर्ण था। १६२६ के विश्व च्यापी र्र्यार्थेक संकट का भी भारतीय वैकिंग पर गहरा प्रभाव पड़ा । श्राने हों वैंक फेत्त हो गये, परन्तु अप्य देशों की श्रपेचा यहां पर आर्थिक संकट का प्रभाव श्रधिक गहरा न था। केवल १६३१ में वैंकों की जमा में आम गिरावट आई। उसके वाद जब श्रार्थिक पुनसद्धार का युग श्रारम्भ हुन्छा, तो जमा मैं विरोप वृद्धि हुई स्रोर द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व तक बीरे धीरे वृद्धि होती गई। केवल १९३⊏ में एक और सकट आया और वह फेवल द्विणी भारत तक ही सीमित रहा ! इस समय वहां का एक सब से बड़ा बैंक ट्रावनकोर नेशनल एएड किलन बैंक फेल हो गया। इस काल में वैंकों की शाखाओं में भी वृद्धि हुई।

उपरोक्त विवरण से यह ज्ञात होता है कि भारतीय वैंकों ने भिन्न भिन्न संकटों का वड़ी वीग्ता से सामना किया। वे महायुद्ध में भी जीवित रह गये श्रीर विश्व च्यापी मन्दी के संकट को भी मेल गये। जो वैंक इस समय में फेल हुये उनकी असफलता के निम्न कारण थे:—

(?) पृंजी की कमी तथा अल्प स्त्रिति असफल वैंकों में दो तिहाई ऐसे थे जिनकी आयु दस वर्ष से कम थी। इन वैंकों की पंजी भी बहुत कम थी इसिलये उनको न्यापार करने के लिये अधिकतर जमाओं (Deposits) पर निर्भर रहना पड़ता था। जमा आकर्षित करने के लिये उन्हें अधिक सूट देना पड़ता था और अधिक सूट देने के लिये उन्हें सह में भी रुपया लगाना पड़ता था, जो वैंकों की असफलता का मुख्य कारण था।

- (२) योग्य मेंनेजरों का अभाग—इन वैंकों के बहुत से मैंनेजर अयोग्य थे और वैंकिंग के सिद्धान्तों को भली भांति नहीं समझते थे। संचालक मैंनेजरों के प्रभाव में रहते थे और हिस्सेदारों (Shareholders) का भी संचालकों और मैंनेजरों पर कोई नियन्त्रण न था। बहुत से संचालक वेईमान थे और अपने मित्रों और उन अन्य वैंकों को ऋण दिलवा देते थे जिन में वे स्वार्थ रखते थे। कुप्रवन्ध को छिपाने के लिये खाते अधूरे रखे जाते या जाली खाते तैयार किये जाते थे।
- (३) पू जी का अनुपयुक्त समायोजना—चुकता पूंजी, अधिकृत पूंजी तथा स्वीकृत पूंजी में भारी अन्तर था।
- (४) पूंजी लगाने वालों को आकृष्ट करने के लिये बड़े बड़े नामों का उपयोग किया जाता था।
- (४) श्रधिक लाभांश देने के लिये ये वैंक सहे में रुपया लगा देते थे और शेयर वाजार में शेयरों के क्रय-विक्रय के लिये ऋग दे देते थे, जिस के कारण वे ध्रपनी सम्पत्तियों को शीघ्र ही विना हानि के नक़द में परिणत न कर सके और वे फेल हो गये।
- (६) यहां के बैंकर वैंकिंग के प्राथमिक सिद्धान्तों से भी अनिभन्न थे। ज्यापारिक बैंकों के पास अलपकालीन रकमें जमा की जाती हैं, जिनको दीर्घकालीन श्रीर श्रीद्योगिक ऋखों में नहीं

लगाना चाहिये। परन्तु यहां के बैंकों ने १६०६-१३ के बीच खुल कर दीर्घकालीन ऋण देने आरम्भ किये और इसीलिये १६१३-१४ के संकट में पीपुल्स बैंक, अमृतसर बैंक, टाटा इएडिस्ट्रयल बैंक, बैंक आफ बर्मा तथा इंडियन स्पीशी बैंक फेल हो गये।

(७) वैंकों की सम्पत्ति में तरत सम्पत्ति का अनुपात ऊंचा होना आवश्यक है। नकदी के कम अनुपात के कारण भी कई वैंकों का दिवाला निकल गया।

इस के अतिरिक्त कुछ वैंकों के आन्तरिक हिसाव किताव की जांच ठीक ठीक नहीं होती थी। कुछ वैंक सन्देह जनक ऋगों श्रौर श्रपकर्प के लिये विना कोष रखे ही लामांश वितरण कर देती थी। वैंकों के विनियोग की नीति भी ब्रुटिपूर्ण थी। बहुत से बैंक दीर्घकालीन प्रतिभूतियों में रुपया लगाते ये और सरकारी प्रतिभृतियों की अवहेलना करते थे। बहुत से बैंक उन कम्पनियों के अंशों में विनियोग करते थे जिनमें उनके संचालकों का स्वार्थ निहित था। वैंकों की ऋगा नीति भी ठोक नहीं थी। कुछ वैंकों के ऋण उनके सावनों के श्रद्धपात से विल्कुल श्रधिक थे। उनके कर्जदारों की स्थिति का पता लगाने का ढंग दोपपूर्ण था। इकाई वैंकिंग (Unit Banking) की प्रया की पद्धति का प्रचलन भी वैंकों की श्रसफलता का एक कारण था, जिसके फलस्यरूप वैंक बहुत छोटे छोटे होते थे। बहुत से वैंक छापनी शाखाओं पर डचित नियन्त्रण नहीं कर पाते थे। पुंजी का मूर्खता पूर्वक ज्यय कर देना भी बैंकीं की असफलता का कार्ग था।

सव से मुख्य कारण वैंकों की श्रसफलता का यह था कि इस समय वैंकिंग कानून भी डीला था। १६३६ के सशोधित हम्पनी विधान के पहले वैंक की कोई विशेष परिभाषा नहीं थी। अतः बहुत सी गैर-जिम्मेदार संस्थाओं ने अपने नामों के आगे वैंक लगा कर जमा प्राप्त करना आरम्भ कर दिया और भोली जनता को फंसाने लगीं। ये वैंक अन्य व्यापार भी करते थे और जब देश में वैंकिंग संकट आया, तो सर्व प्रथम ऐसे वैंक ही फेल हुये। इसके अतिरिक्त वैंकों में पारस्परिक मेल जोल भी नथा।

इतना होते हुये भी भारतीय बैंक इन सब संकटों से मोर्चा लेने में समर्थ हो गये और असफल केवल वे ही बैंक हुये, जो बहुत छोटे थे और जिनकी कार्य पढ़ित त्रुटिपूर्ण थी।

संयुक्त प्रजी वाले वैंकों के कार्य—

ये वैंक व्यापारिक होते हैं छौर उन सब कार्यों को करते हैं जो व्यापार से सम्बन्धित होते हैं। इन वैंकों का मुख्य कार्य भिन्न खातों, जैसे मुहती, चाळ और बचत खातों में जमा प्राप्त करना है और अल्पकाल के लिये ऋण देना, विलों को भुनाना या कय करना, सरकारो प्रतिभूतियों में रुपया लगाना, नक़द साख देना, खेती की उपज को गाँव से वन्दरगाहों तक और वन्दरगाहों से विदेशों से आये हुये माल को देश के आन्तरिक बाजारों तक पहुंचाने में आर्थिक सहायता देना है। मारतीय वैंक विलों को मुनाने और कय करने का कार्य कम करते हैं, क्योंकि भारत में अभी विल बाजार का उदय ठीक ढंग पर नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त ये और भी छोटे मोटे कार्य करते हैं, जैसे वैंक झाफ्ट तथा ऋण पत्नों (Letters of Credit) हारा रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना, कमीशन के आधार पर अपने प्राहकों की ओर से अंशों को क्रय विकय करना, मूल्यवान वस्तुओं को सुरित्तत रखना इत्यादि।

गाँव वालों के श्राशिक्त होने के कारण श्रीर उनकी जमानत के पर्याप्त तरल रूप में न होने के कारण ये वैंक क्षिप व्यवसाय में बहुत कम भाग लेते हैं श्रीर कृषि के धन्ये को सीधी श्राधिक सहायता नहीं देते। पहिले तो ये वैंक मुहती जमा पर ४ स ४ प्रतिशत तक श्रीर चाळ् खाते पर मई से १६ प्रतिशत तक सूद दे दिया करते थे। परन्तु श्रव श्रिधकांश वैंक चाळ् खाते पर विल्कुल सूद नहीं देने श्रीर मुहती खाते पर भी सूद की दर घटा कर २ या ३ प्रतिशत कर दी गई है।

वड़े बड़े श्रौद्योगिक केन्द्रों में जहाँ स्टाक वाजार कीं
प्रितिमूर्तियाँ सुविधा से मिल जाती हैं, ये वैंक उनकी जमानत,
पर ऋए दे देते हैं, किन्तु श्रन्य स्थानों में जहाँ ये प्रतिभूतियाँ
नहीं मिलतीं, खेती की पैदावार पर ऋए दिया जाता है।
पैदावार रखने के लिये वैंकों को श्रपने गोदाम रखने पढ़ते हैं
या शहक के गोदाम में ही ताला लगाना पड़ता है। ये वैंक
सोना चाँदी कपड़े इत्यादि पर भी ऋए देते हैं। कारखानों
को उनके तैयार माल पर भी ऋए दिया जाता है श्रोर कभी
कमी ये वैंक इमारतों तथा श्रन्य स्थायी सम्पत्ति पर भी
ऋए। दे देते हैं, परन्तु बहुत कम मात्रा में।

ये वैंक व्यक्तिगत जमानत पर भी ऋण देते हैं, परन्तु ऐसी स्थिति में ऋण लेने वाले को एक प्रोमिसरी नोट लिखना पड़ता है, जिस पर दो श्रीर श्रव्छे हस्ताहर होते हैं। हुएडी भी दो हस्ताहर वाला पत्र ही मानी जाती है, क्योंकि एस पर, देशी वैंकरों का वेचान होता है। ज्यापार की मात्रा को देखते हुचे ऐसे ऋण कम ही होते हैं।

ऋण का सबसे अधिक प्रचलित ढंग नक़दी साख ( Cash Credit ) खाता खोलना है, जो वेंक और प्राहक दोनों के ही

## भारताम न्यापारिक वैक्र

लिये सुविधाजनक होता है।

ये वैंक देश के आन्तरिक व्यापार के लिये अल्पकालीन साख का भी प्रवन्ध करते हैं, परन्तु त्रिदेशी व्यापार, उद्योग धन्धों तथा कृषि को यह बहुत कम साख देते हैं।

पिछले कुछ वर्षों से भारत के कुछ बड़े वड़े वेंकों ने विदेशी विनिमय का कारवार भी आरम्भ किया था, परन्तु वह नहीं के बराबर है। विदेशी विनिमय वेंकों की पूंजी तथा सुरक्षा निधि बहुत बड़ी होती है और भारताय वेंक उनका मुकावला नहीं कर सकते। उद्योग धन्धों को ये वेंक थोड़े समय के लिये नक़द साख अथवा ऋण के रूप में सहायता देते हैं। अधिक समय के लिये ये वेंक उन्हें ऋण नहीं देते।

भारतीय न्यापारिक वैंक सरकारी प्रतिभूतियों में अपना रुपया विनियोग करना (invest) श्रिधिक पसन्द करते हैं।

इनके छितिरिक्त भारतीय वैंक अन्य सहायक कार्य भी करते हैं। वे अपने प्राहकों को आर्थिक प्रश्नों पर सलाह देते हैं, उन्हें ज्यापार सम्बन्धी जानकारी कराते हैं, अपने प्राहकों के लिये रुपया चुकाते और वसूल करते हैं और अपने प्राहकों के प्रतिनिधि का काम करते हैं। छुछ वैंक सरकारी कम्पनियों तथा कारपोरेशनीं द्वारा निकाले हुये ऋण का भी अभिगोपन (issne) करते हैं। वे अपने प्राहकों की साख तथा आर्थिक स्थिति का ज्ञान अन्य ज्यापारियों को कराते हैं।

वैंकों का वर्शीकरण

्भारत में व्यापारिक बैंक चार वर्गों में विभक्त किये जा

सकते हैं:—
(१) जिनकी पूंजी व सुरिचत कोष ४ लाख रुपये या उससे अधिक है। इस वर्ग में सदस्य अथवा गैर सदस्य दोनों हो त्रकार के वैंक सम्मिलित हैं। सदस्य बैंकों की संख्या सन्

१६४८ के अन्त में १०० थी, जिसमें से ४ पाकिस्तान में थे। गैर सदन्य वैंकों की संख्या सन् १६४५ के अन्त में ६८ थी।

(२) जिनकी पूंजी श्रौर सुरित्त कोप मिला कर एक

लाख श्रोर पॉच लाख के बीच में है।

(३) जिनकी पूजी और सुरचित कोप मिलाकर ५०,०००) श्रीर एक लाख रुपये के वीच में है।

(४) जिनकी पूंजी श्रीर सुरितत कोप ४०,०००) से

कम है।

दूसरे, तीसरे श्रोर चौथे वर्गों में कवल श्रसदस्य वैंक ही सिम्मालित हैं। इनमें से प्रथम दो की संख्या १६४५ में १७४ श्रीर ११४ थी श्रीर तीसरे की संस्या २४४ थी। चौबे वर्ग के वैंक वहीं हैं, जो १६३६ के कम्पनी विधान के पास होने से पहले स्थापित हो चुके थे।

द्वितीय महायुद्ध का वैंकिंग पर प्रभाव--

द्वितीय महायुद्ध के श्रारम्भ का वैंकिंग पर यह प्रभाव पड़ा कि यहां वेंकों की वाढ़ सी आई और वहुत से नये वेंक स्थापित हुये और पुराने वेंकों ने अपनी शाखार्य बढ़ाई, क्योंकि वेंक स्थापित करने के लिये केवल अलप-कालीन कीष की आवश्य-कता थी जो यहाँ पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध था। यदि सरकार नई संयुक्त पूंजी वाले वैंकों के स्थापन पर रोक न लगाती, तो शायद यहाँ वैंकों की भरमार हो जाती। फिर भी जहाँ १९३६ में इम्पीन रियल वैंक और विनिमय वैंकों को मिला कर, जो सदस्य वैंकीं की संख्या ४१ थी वह १६४४ में वढ़ कर ७६ श्रीर १६४७ में ६४ हो गई। शाखात्रों की संख्या वढ़ कर ३५१६ हो गई। इस वृद्धि के न होने पर भी प्रति शाख वड़े वैंकों में १४ लाख रुपये श्रीर साधारण छोटे वैंकों में १ लाख रुपये से जमा का श्रीसत् कम नहीं हुआ। इन वैंकों की १९४१ तक स्थिति पूर्ववत ही रही. परन्तु जापान के युद्ध में सम्मिलित होते ही, विनिमय वैंकों की अनुपातिक जमा गिरने लगी। उसी समय इम्पीरियल वैंक ने विनिमय का कार्य आरम्भ कर दिया और विनिमय वैंकों की हानि इम्मीरियल वैंक के लिये लाभदायक सिद्ध हुई। १९४३ में भारतीय व्यापारिक वैंकों की जमा का अनुपात तेजी से बढ़ गया। वह १६-७३ में १६३६ की अपेचा ७ प्रतिशत वढ़ कर ४६ प्रतिशत हो गया। 'वड़े पाँच' की जमाओं का अनुपात १६४२ में ६० प्रतिशत हो गया। 'किन्तु १६४३ में नये वैंक खुल जाने के कारण यह ६० प्रतिशत रह गया।

युद्धकाल में वैंकों की जमाश्रों में भी पर्याप्त वृद्धि हुई। इम्पीरियल वैंक, विनिमय वैंक तथा श्रन्य सदस्य वैंकों की कुल जमा, युद्ध श्रारम्भ होने के समय २३- करोड़ रुपये थी। वह १६४४ में ७८२ करोड़ रुपये हो गई और जनवरी १६४- में १०८० करोड़ रुपये के लगभग हो गई। परन्तु पोस्ट श्राफिस वचत वैंकों श्रीर कैश-सर्टिफिकेटों में कमी हो गई। वैंकों में जमा की वृद्धि का कारण मुद्रा का विस्तार श्रीर वैंकों का नई शाखायें खोलकर नये त्रेत्रों में प्रवेश करना था। पोस्ट श्राफिस वचत वैंकों की जमा में कमी का कारण महागई था, जिसके कारण मध्यम वर्ग के व्यक्ति कुछ वचा नहीं सकते थे। युद्ध-काल में मुर्ती जमा तो कम बढ़ी, परन्तु चालू जमा बहुत श्रीधक वढ़ गई, क्योंकि जनता महंगाई के कारण श्रपनी वचत को तरल रूप में रखना चाहती थी श्रीर व्यापारी श्रपनी वचत को श्रपने कारखानों की कार्यशील पूंजी को बढ़ाने में लगाते थे, जिससे वे उन्हीं कारखानों से श्रिधक एत्पादन कर सकें।

युद्रकाल में वैकों की चुकता प्रंजी छोर र्जित कोष जमाछों की श्रपेचा बहुत घट गये। इन्पीरियल वेंक का पूर्जा छोर रिचत कोष १२-म प्रतिशत से घट कर ४-४ प्रतिशत रह गये। फलस्वरूप वेंको को श्रपनी पंजी बढ़ानी पड़ी।

उद्योग धन्धों और ज्यापार के लिये ऋण की भाँग में युद्ध काल में कमी आगई, परन्तु सरकार ने ऋण निकालने आरम्भ कर दिये। वैंक जो १६ ३६ में १८ प्रांतशत इन ऋणों में लगाते थे, १६४१ में उन्होंने अपनी कुल जम आं का केवल २० प्रांतशत इस रूप में लगाया। युद्ध के साथ साथ ज्यापार और उद्योग धन्धों की ऋण की माँग कम होती गई और वैंकों ने अपने कीप को सरकारी प्रतिभूतियों में अधिक लगाना आरम्भ कर दिया। वे नक्षद कीप का पिमाण भी बढ़ाने लगे और उनकी तरल सम्पत्ति का अनुपात बढ़ गया। फलस्व द्वप वैंकों को सूद की आय घट गई और उन्होंने जम आं पर भी सुद की दर घटा दी।

युद्रकाल में वें में को कुछ त्रिट्याँ भी दृष्टिगोवर हुई छोर भारत सरकार ने कम्पनी एक्ट में कुछ सुधार भी किये। वेंको की वृद्धि के कारण वेंकों के लिये अनुभवी छोर योग्य कर्मचारियों की भी कमी पड़ गई। नये वेंकों ने पुराने वेंक के कर्मचारियों को अधिक वेतन देकर अपने यहाँ रख लिया। वेंकिंग शिला के प्रचार की आवश्यकता प्रतीत होने लगी।

युद्ध समाप्त हो जाने पर भी देश में मुद्रा स्फीति की स्थिति बनी रही । वैंकों के साधन खायधिक बढ़ गये। उनके पूंजी विनियोग, ऋग तथा शाखाओं, सभी में खासाधारण गति देखने में खाई। वैंकों की सामयिक जमार्थे (Time Deposits) १९४८ में २४४ करोड़ तक पहुँव गईं, परन्तु उसके बाद स्थिति खराब हो गई। इसका मुख्य कारण देश का विभाजन था। पंजाब, खीमा प्रान्त तथा सिंध इत्यादि में हत्याकाड हुआ श्रीर उत्तर पश्चिम भारत के वैंकों को बहुत हानि उठानी पड़ी। वहाँ का व्यापार चौपट हो गया श्रीर बहुत सा रूपया हूब गया। बहुत से वैंकों ने अपनी शाखार्थे पाकिस्तान में बन्द कर दीं श्रीर अपने प्रधान कार्यालय भारत में ले आये।

वैंकों की श्रमानतों में १६४६ में भारी कमी हो गई श्रीर श्रमां घन की माँग के कारण मुद्रा वाजार में घन की भी कमी हो गई। इनके निन्न लिखित कारण थे:—

- ('ख्र) भारतीय न्यापार तथा उद्योग धन्धे ख्रपनी पिछली यचत से काम लेने लगे खोर उन्होंने वैंक से ध्रपनी जमा निकाल ली।
- (व) युद्ध के कारण त्र्याय का विभाजन ऐसे कम सम्पन्न व्यक्तियों के हाथ में त्रा गया, जो त्रपनी वचत वैंक में नहीं रखते थे।
- (स) पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों की बुरी दशा थी और उन्होंने अपनी आवश्यकताओं के लिये वचत को वैंकों से निकालना आरम्भ कर दिया।
- (द) श्रायातों का मूल्य चुकाने तथा रुई पटसन खरीदने के लिये वैंकों द्वारा दिये ऋणों में वृद्धि हुई।
- (इ) विभाजन के बाद दूसरा संकट वैंकों पर पश्चिमी बंगाल में आया, जिसके फलस्वरूप १९४० में तीन वैंकों—नाथ वैंक, वैंक आफ हिन्दुस्तान तथा पायोनियर वैंक को भुगतान बन्द करना पड़ा। इस कारण जनता का वैंकों पर से विश्वास उठ गया और वह दूसरे वैंकों से भी रुपया निकालने लगी

जिससे एक छाजीव परिस्थिति उत्पन्न हो गई। रिजर्व वैंक ने इस समय छान्य वैंकों की सहायता की।

भारतीय वैंक ने इन सव परिस्थितियों का भली प्रकार से सामना किया। विस्तार का युग श्रव जाता रहा है और वैंक श्रव श्रपने श्रापको ठोस वनाने की श्रोर श्रधिक ध्यान दे रहे हैं, जिसकी देश में वड़ी भारी श्रावश्यकता है।

भारतीय व्यापारिक वेंकों के दोप तथा उनकी कठिनाइयाँ

सर्व प्रथम तो इन वैंकों को भारत के स्वतन्त्र होने से पूर्व सरकार से कोई प्रोत्साहन नहीं मिला। प्रान्तीय रियासती तथा अन्य स्थानीय सरकारों ने अपना रुपया इन वैंकों में नहीं रक्खा, जिसके कारण जनता का विश्वास उनमें नहीं जमने पाया।

- (२) सन् १६३४ के पूर्व देश में कोई केन्द्रीय वैंक न होने कारण वैंकों को संकट के समय न तो ठीक नेतृत्व तथा सहायता मिल सकतो थी श्रोर न चनमें पारस्परिक सहयोग ही स्थापित हो पाता था। किन्तु रिज़र्व वैंक की स्थापना के वाद यह कठिनाई दूर हो गई।
- (३) विदेशी विनिमय वैंकों तथा इम्पीरियल वैंक की प्रतिस्पद्धी भी इनको उन्नति के मार्ग में एक वाद्या थी। यह वैंक विदेशी विनिमय वैंकों की प्रतियोगिता में नहीं ठहर सके, क्योंकि उनके पास विशाल पंजी और विशाल साधन थे।
- (४) वहुत से भारतीय धन्ये तथा भारतीय व्मापार विदेशियों के हाथ में थे श्रोर वे विदेशी वैंकों को ही प्रोत्साहन देते थे। परन्तु श्रव स्थिति चढ़त गई है श्रोर यह कठिनाई भी शनै: शनै: दूर हो रही है।
  - ( ४ ) यही नहीं कि विदेशी व्यापारी स्त्रयं श्रपना सम्बन्ध विदेशी बैंकों से करते विल्क ये उन भारतीय व्यापारियों को भी

जो उनके एजेन्ट का काम करते थे और जिनका विदेशी वीमा तथा जहाजी कम्पनियों से कारवार होता था, विदेशी वैंकों से कारोबार करने पर विवश करते थे।

- (६) भारतीय बैंकों को विदेशी व्यापार से तो हाथ धोना ही पड़ा। इसके अतिरिक्त उन्हें देश के आन्तरिक व्यापार में भी विदेशी बैंकों को प्रतियोगिता सहनी पड़ी। इन विदेशी बैंकों ने देश के अन्दर भी अपनी शाखायें खोल लीं और अपनी सुदृढ़ आर्थिक स्थिति के कारण सफलतापूर्वक देश के आन्तरिक व्यापार में भारतीय वैंकों से प्रतिस्पर्छी करने लगे।
- (७) पिछले वैंक संकट के कारण, जो भारत में वहुत से वैंक फेल हो गये थे, उससे उनमें से जनता का विश्वास उठ गया श्रीर उनकी उन्नति में रुकावट पड़ी।
- (८) भारत की आर्थिक उन्नति न होने के कारण भी वैंकों की उन्नति में वाधा पड़ी।
- ( ६ ) इनके श्रितिरक्त भारत में हिन्दू तथा मुसलमानों के पैनक सम्पत्ति के उत्तराधिकार सम्बन्धी क़ान्न इतने उलमे हुये हैं कि वैंक उस सम्पत्ति की जमानत पर ऋण देने से हिचकते हैं।
- (१०) भारतीय जनता में वैंकिंग छादत का छभाव है और वह अपनी वचत को अधिकतर जमीन जायदाद छथवा सोने चाँदी के छाभूषणों में लगाना छथिक पसन्द करती हैं। छागामी शिज्ञा के साथ साथ यह कमी भी दूर हो जावेगी।
- (११) मारतीय वैंकों को विदेशी वैंकों के प्रभाव के कारण समाशोधन गृह के सदस्य वनने में बहुत कठिनाई पड़ती हैं, परन्तु यह कठिनाई भी अब धीरे धीरे दूर हो रही है।

- (१२) वहुत से भारतीय व्यापारिक वैंकों के संचीलकी तथा अन्य अधिकारीगण अनुभवी और योग्य नहीं हैं और वैंक के कार्य को सुचार रूप से नहीं चला सकते, जिस के कार्रण वैंकों की उन्नति असम्भव है।
  - (१३) भारतीय वैंकों की एक यह भी कठिनाई है कि यहाँ विलों तथा ऐसे पत्रों की वहुत कमी है, जिन्हें वे स्त्रीकार कर सकें। इसलिये उन्हें अपना अधिकतर कोष सरकारी प्रति-भूतियों में ही लगाना पड़ना है।
    - (१४) भागतीय चेक इस घ्याशा से सरकारी प्रतिभृतियों में रुपया लगाते है कि संकटकाल में वे घ्यासानी से नक़दी में बदली जा सकें। परन्तु कभी कभी इसमें भी कठिनाई पहें जाती है।
    - (१४) भारतीय वेंकों में आपस में भी सहयोग श्रीर सहानुभूति की भावना का श्रभाव है इसिलय भी ये वेंक उन्नित नहीं कर पाते। यहाँ इस कठिनाई को दूर करने के लिये एक श्राखिल भारतीय वेंक संघ की स्थापना आवश्यक है।
    - (१६) भारत में बहुत स वैंक ऐसे भी हैं, जिनके पास अपनी निजी पूंजी पर्याप्त मात्रा में नहीं है। ऐसे वैंकों को जमा आकिपत करने क लिये अधिक सूद देना पड़ता है अपेर अपना रूपया जोखिम के कारोबार में लगाना पड़ता है, जो संकट के समय कठिनाई से वस् ल हो पाता है। ऐसे वैंक निवंल होते हैं और संकट के समय फेल हो जाते हैं।
      - (१७) भारतीय वैंकों ने अपना संगठन देश की परिस्थिति के अनुसार नहीं किया। वे विदेशी वैंकों और इम्पीरियल वैंक

का अनुकरण करते हैं, जिससे उनका प्रवन्ध व्यय तो अधिक हो गया है, परन्तु वे विदेशी वैंकों की सी कुशलता न प्राप्त कर सके।

- (१८) भारत के सभी वेंक करीय करीय अपना कार्य अपने केंग्रेज़ी में ही करते हैं। उनके चैंक, विल, पत्र, रसीद इत्यादि सब अंग्रेज़ी में होते हैं, जिन्हें साधारण व्यक्ति समक नहीं पाते और इसीलिये वे वैंकों से कम सम्बन्ध रखते हैं। वैंकों को अपने काम के लिये अब राष्ट्र भाषा अपनानी चाहिये।
- (१६) कुछ विद्यानों का यह भी कहना है कि भारतीय र्वेक अपने वास्तिवक लाभ का वहुत वड़ा अंश जनता में विश्वास उत्पन्न करने के लिये हिस्सेदारों को बाँट देते हैं। परन्तु इससे उनकी स्थिति निर्वल हो जाती है और छोटे छोटे वैंकों को इससे हानि उठानी पड़ती है।
- (२०) यहाँ के वैंकों ने नकद साख की नीति को अधिक अपनाया है और विलों की कटौती पर कुछ ध्यान नहीं दिया, जिससे यहाँ विल वाजार विकसित न हो सका।
- (२१) भारतीय वैंकों का एक यह भी दोष है कि वे व्यक्तिगत साख पर रुपया उधार नहीं देते। पाश्चात्य देशों में यह नीति खूव काम में आ रही है। वहाँ एक व्यक्ति एक वैंक के सिद्धान्त को अधिक अपनाता जाता है और एक व्यक्ति एक ही वैंक से अपना सम्पर्क रखता है। प्रवन्धकर्ताओं की अधिकता और ऐसी व्यापारिक संस्थाओं के अभाव के कारण जो व्यक्तिगत साख के सम्बन्ध में जानकारी करा सके यहाँ व्यक्तिगत साख पर ऋण देने की पद्धति प्रचित्त नहीं है।

(२२) भारतीय च्यापारिक वेंकों ने अधिकतर श्रपनी शाखायें बड़े बड़े च्यापारिक केन्द्रों में ही खोल रखी हैं श्रीर वे नचे स्थानों पर शाखायें नहीं खोलना चाहते, जिसस आपस में गला घोंट प्रतियोगिता (Cut-throat Competition) होती है और बहुत से स्थान वेंकिंग सुविधायें से वंचित रह जाते हैं। भारत के बड़े बड़े ग्रामों में भी बैंकों की शाखायें नहीं हैं। इसीलिये भारतीय ग्रामीण वेंकिंग जांच कमेटी (Rural Banking Enquiry Committee) ने ग्रामों में ज्यापारिक वेंकों को शाखायें खोलने का सुमाव रक्खा है।

उपर्युक्त कठिनाइयों श्रीर दोषों को दूर करने के लिये निम्न सुमाय दिये जाते हैं। विना इन दोषों को दूर किये हुये न तो भारतीय वैंक उन्नति कर सकते श्रीर न भारत का कृषि व्यापार व उद्योग धन्वे ही।

- (१) देश की सरकार को ज्यापारिक वैंकों को अपनाना चाहिचे और उन्हें करों में सुविधा देकर, उनसे लेन देन का सम्बन्ध स्थापित कर तथा अन्य सुविधायें देकर उन्हें प्रोत्साहन देना चाहिचे।
- (२) विदेशी वैंकों के खुलने श्रीर काम करने पर प्रतिवन्य लगा देने चाहिये जिससे वे भारतीय वेंकों के साथ प्रतिस्पर्छा न कर सकें।
  - (३) इम्पीरियल वेंक को भारतीय वेंकों के साथ होड़ न करके अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार को आर्थिक सहायता पहुँचानी चाहिये।
  - (४) भारत सरकार को हिन्दू तथा मुसलमान के पैतृक सम्पति के उत्तराधिकार (Inheritance of Ancestoral

Property ) सम्बन्धा कानून में परिवर्तन कर देने चाहिये ताकि अचल संपत्तियों पर ऋण दिये जा सकें । अधिकतर शहरों में सादे रेहन की आज्ञा दे देनी चाहिये।

- (५) इन वैंकों को मितन्ययता से काम लेना चाहिये। उन्हें अपने नियम के पालन में वहुत सख्ती नहीं करनी चाहिये और बिना सोचे विचारे बहुत सी शाखायें भी नहीं खोलनी चाहिये।
- (६) भारतीय वैंकों को अपनी कार्य पद्धति में भी सुधार करना चाहिये। उनको उन्हीं भाषाओं में काम करना चाहिये जो उनके प्राहक जानते हैं। देशी वैंकरों से अधिक सम्पर्क बढ़ाना चाहिये और आधुनिक यन्त्रों का प्रयोग करना चाहिये।
- (७) भारतीय वैंकों को जनता की सुविधा का पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिये। इनको कृषि तथा व्यापार विलों के प्रयोग को प्रोत्साहन देना चाहिये। इनको वैयक्तिक ऋण अधिक देने चाहिये और जनता में चैक हारा ही लेन देन की भावना उत्पन्न करनी चाहिये। इन्हें अपने व्याज द्रों में भी अधिक परिवर्तन नहीं करने चाहिये।
- (८) भारतीय वैंकों को आपस में सहयोग से कार्य करना चाहिये। छोटे छोटे वैंकों का एकीकरण कर लेना चाहिये और समस्त वैंकों को संगठित होकर एक अखिल भारतीय वैंक संघ स्थापित करना चाहिये, जिसकी सारी वैंकिंग संस्थायें सदस्य बर्ने।
- (६) भारतीय वैंकों को केवल अनुभवी ईमानदार तथा योग्य कर्मचारियों की ही नियुक्ति करना चाहिये। संचालक भी वे ही न्यक्ति होने चाहिये, जो वैंकिंग सिद्धान्तों को समभते

हों। देश में उचित वेंकिंग शिला का प्रचार होना चाहिये। विश्वविद्यालयों में जो वेंकिंग की शिला दी जाती है, उसे श्रिक व्यवहारिक (Practical) बनाने की श्रावर्यकता है।

- (१०) रिजर्व वेंक को श्रावश्यकता पड़ने पर विना किसी दुविधा के वेंकों की सहायता करनी चाहिय ।
- (११) रिजर्व वेंक की मंरज्ञण में इन वेंकों को ब्रामों में ध्रपनी शाखार्य खोलनी चाहिये ध्रीर रिजर्व वेंक को इस सम्बन्ध में वेंकों को रुपया भेजने व मंगाने तथा छपि विलीं की पुनः कटोती की सुविधार्य प्रदान करनी चाहिये।
- (१२) भारत में भी 'एक व्यक्ति एक वेंक' का सिछान्त पालन करना चाहिये। इंग्लैंड की सियेट (Syed's) छौर छमरीका की बेंड स्ट्रीट (Brad Stret's) तथा हून (Dun's) जैसी संस्थायें स्थापित कर बैंक छौर ब्राहकों को एक दूसरे के निकट लाना चाहिये।
- (२३) वेंकों को प्रामां में वेंकिंग पद्धति के प्रति जागृति पेंदा करनी चाहिये, जिससे वहां का धन वेंकों में जमा हो छोर देश की उन्निति हो। रिजर्व वेंक के कृषि साख विभाग की सहायता से इन्हें गांवों में नई नई शाखार्थे खोलनी चाहिये छोर वहां वेंकिंग का प्रचार करना चाहिये।

रिजर्व वेंक नथा व्यापानिक वेंकों का सम्बन्ध :

इनका सम्बन्ध रिजर्ब बैंक विधान १६३४ और भारतीय वैंकिंग एक्ट १६४४ के द्वारा निश्चित होता है। रिजर्ब वैंक एक्ट के अनुसार देश की वैंकों को दो चर्गों में विभक्त कर दिया गया है। प्रथम तो सदस्य वैंक, जो दूसरी तालिका में रखे गये हैं और जिनकी प्राप्त स्पूर्वी तथा कीप ४ लाख रापये से कम नहीं है। द्वितीय असदस्य वैंक, जिनका नाम इस तालिका में नहीं है। सदस्य वैंकों को अपनी मांग दायित्व का, ४ प्रतिशत श्रीर समावधि दायित्व का २ प्रतिशत रिजर्व वेंक के पास जमा करना आवश्यक है श्रीर प्रति सप्ताह श्रपनी स्थिति का विवरण .रिजर्व वैंक के पास जमा करना पड़ता है। रिजर्व वैंक इन वैंकों को संकट काल में डवार देता है, उनका रूपया निशुल्क एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजता है, बिलों की पुनः कटौती करता है, सलाह देता है जीर श्रन्य सुविधार्ये प्रदान करता है। श्रप्तदस्य वैंकों को भी रिजर्व वैंक कुछ सुविधायें देता है। परन्तु १६४६ के नये कानून के अनुसार रिजर्व वैंक को सब वैंकों के नियन्त्रण का श्रधिकार मिल गया है। भविष्य नें कोई भी वैंक रिजर्व वैंक से श्रनुज्ञापत्र ( Licence ) लिये विना न कोई वैंकिंग कार्य कर सकेगा और न कोई शाखा खोल सकेगा। रिजर्व बैंक इन वैंकों का पूरी तरह निरीचण कर सकेगा श्रीर इसको उनके पर्यवेद्मण एकीकरण तथा विलीनीकरण का भी अधिकार मिल गया है। संकट के समय यह उनकी सहायता करेगा।

#### अभ्यास-प्रश्न

१—भारतीय वेंकिंग की पिछड़ी हुई दशा के कारण वताइये। इसको ग्रिषिक लोक प्रिय बनाने के लिये भारतीय संयुक्त पूंजी वाले वेंकों ने ग्रव तक क्या किया।

्र—भारतीय बैंकिंग के दोषों का विवेचन कीजिये तथा उनकी दूर करने के लिये ग्रपने सुमाव दीजिये।

## मुद्रा, विनिमय तथा वैकिंग

३—द्वितीय महायुद्ध का भारतीय वैंकिंग पर क्या प्रभाव पड़ा १ यतलाइये।

४—सन् १६४० के बाद भारत में इतने ग्रविक वैंकों की स्थापना क्यों हुई ? भारत में वेंकों की बाद हिनकर सिद्ध हुई या ग्राहितकर ?

५—'भारत में ग्राधुनिक-वैको की उन्नति वीसवीं सदी से ही ह्या हाई ।' इस कथन की पुष्टि कीजिये।

६—भारत में वेंको पर नमय समय पर संकट ग्राने के क्या कारण हैं ? विस्तार पूर्वक लिखिये ।

#### ग्यारहवां ऋध्याय

# व्यापारिक वैंकों के कार्य

च्यापारिक बैंकों के तमाम कामों को चार शीर्षक में बांटा जा सकता है:—

(१) जमा लेना (२) ऋण देना (२) आढ़त के काम करना (४) अन्य कार्य ।

### जमा लेना

न्यापारिक वैंक जनता का रुपया भिन्न भिन्न प्रकार के खातों में जमा करती हैं। इससे जनता में मितन्ययिता का प्रचार होता है। खातों में चाल खाता और स्थायी खाता मुख्य हैं। पहले पहल जो जमा होती थी स्थायी खातों में होती थी। स्थायी खाता वह खाता है, जिन में रकम एक निश्चित श्रवधि के लिये जमा की जाती है श्रीर उस श्रवधि के पूर्व नहीं निकाली जा सकती। कभी कभी यह सूचनादेकर श्रवधि के पूर्व भी निकाली जा सकती है। ऐसी जमायें श्रमरीका में समय के लिये प्राप्त जमा कहलाती हैं। इन पर समय के श्रमुसार ज्याम दिया जाता है और इन जमाश्रों का वैंकर श्रव्हा एपयोग

कर सकता है, क्योंकि वह जानता है कि निरिचत अविध से पहले उसे उनका रूपया नहीं लौटाना पड़ेगा। चाल खाता वह खाता है जिसमें रकम कभी भी जमा हो सकती है और जब चाहे निकाली जा सकती है। चाल खाते में से रकम चैक द्वारा निकाली जाती है और ऐसी जमा को मांग पर वापस होने वाली जमा कहते हैं। चाल खाते ज्यापारिणों के वड़े काम के हैं। वड़े वड़े वैंक चाल खातों की रकम पर यहि वह एक निश्चित रकम से नीचे चली जाती है, तो कोई सह नहीं देते। विलक्त वैंक प्राहकों से कमीशन लेते हैं, जो प्रासंगिक ज्यय (Incidental Charges) कहलाता है।

कुछ देशों में व्यापारिक वैंक वचत खातों में भी रुपया जमा करते हैं, यद्यपि यह काम उनके उपयुक्त नहीं है। इसका उदेश्य थोड़ी आय वाले व्यक्तियों में मितव्यियता का प्रचार करना है। इन खातों में एक निर्धारित रकम से अधिक रकम जमा नहीं करते। कोई भी व्यक्ति अपने नाम से या किसी नावालिंग के नाम में या किसी ऐसे व्यक्ति के नाम से जिसका वह अभिभावक नियुक्त हुआ हो, वैंक में वचत खाता खोल सकता है। कभी कभी निर्धारित रकम से अधिक रकम निकालने के लिये छुछ दिनों की स्चना देनी पड़ती है।

गोलकं खाता (Home-Safe Account) भी एक प्रकार का वचत खाता है। इसमें जमा कराने वाले को एक गोलक दें दी जाती है, जिस में वह समय समय पर पैसे डालता रहता है। गोलक भर जाने पर वह उसे वैंक के पास ले जाता है जो उसे खोलकर रकम को निकाल कर ब्राहक के खाते, में जमा कर देती है, खोर गोलक ब्राहक को बांपस कर दिया जाता है. जैमी के भेद

वैंक में जमा कई प्रकार से प्राप्त होते हैं। प्राहक वैंक में नक़दी भी जमा करा सकते हैं छौर नक़दी मिलने के छिषकार भी, जैसे विल, चैक इत्यादि । वैंक इनका भुगतान प्राप्त कर लेने पर इनको प्राहकों के खातों में जमा कर लेते हैं। जमा ऋण देने श्रीर विलों को भुनाने से भी सजन की जाती है। श्राज कल स्जित जमा की रकम अन्य प्रकार से उत्पन्न हुई जमा से अधिक होती है। जमा की रकम जो वैंक के चिट्टे में होती है यह नहीं बतलाती कि वैंक को कितनी नकदी प्राप्त हुई परन्तु यह इस बात का द्योतक है कि बैंक ने कितना व्यवसाय किया है श्रीर उसका कितना उत्तरदायित्व है। यह जमा की रकस में केवल उस साख की द्योतक हैं, जो देंकों ने उस नकद विनिमय के विलों और ऋग के वदले में उत्पन्न कर ली है, जो उसके चिहु में सम्पत्ति और पाउने की तरफ दिखलाई गई हैं। जब त्राहक को अल्पकाल के लिये ऋग् की आवश्यकता होती हैं' तो वह इस को अधिनिकास (overdraft), नक़द साख (Cash credit ) द्वारा श्रथवा वित्त भुना कर लेता है । वैंक इन ऋखों की रकम ब्राहक को नक़द नहीं देता है, परन्तु उसको चैंक काटने का श्रिधिकार देता है और इस प्रकार जमा सजन हो जाती है। जब ग्राहक नकदी जमा करता है, तो वह इस अधिकार की स्नयं प्राप्त करता है छोर जब वैंक उसे ऋण देता है, तो यह अधिकार उसे वेंक द्वारा प्राप्त होता है। परन्तु वेंक की जमा स्जन करने की शक्ति उसकी नक़दी के अनुसार सीमित रहती। है। कीन्स के अनुसार ऋण जमा के बच्चे हैं और जमा ऋण

के वच्चे हैं। \* पारचात्य देशों में केवल १० प्रतिशत जमार्ये नक्षदी के रूप में होती हैं। चैंक की जमा सृजन करने की शिक्त नक्षदी के ऊपर निर्भर तो रहती है, फिर भी वह नक्षदी से कई सुनी रक्षम तक जमा सृजन कर सकती हैं, क्योंकि वह जानती है कि नक्षद रुपये की माँग बहुत कम होती है छोर छि छि कतर लेन देन चैंक द्वारा होते हैं। रुपये को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में भी जमा प्राप्त हो जाती है, क्योंकि रुपया भेजने वाले को चैंक में रुपया जमा कराना पड़ता है। इस तरह चैंक की जमा वढ़ जाती है। रुपया पाने वाला भी बहुधा रुपया चैंक में ही छोड़ देता है छोर इस प्रकार जमा वढ़ा देता है।

## ऋग देना

न्यापारिक वैंकों का दूसरा मुख्य कार्य ऋग देना है। वियापारिक वैंक दीर्घकालीन ऋग नहीं देते। वे केवल छल्प-काल के लिये ही ऋग देते हैं क्योंकि उनकी जमायें थोड़े समय के लिये ही होती हैं। इनके ऋग भी अधिकांश प्राहकों को चेक काटने के अधिकार के रूप में होते हैं। वे प्राय: नक़द ऋग नहीं देते। ऋग निम्न तरीकों से सूट पर दिये जा सकते हैं:—

(अ) मुद्दगी उधार खाता (Loans and Advances)— यह ऋण एक तरफ तो प्राहकों के खातों में डेविट कर दिये जाते हैं छोर दूसरी छोर उनके चाल्ह खाते में क्रेडिट कर दिये जाते हैं, जिससे प्राहकों को चैंक काटने का छाधिकार मिल जाता है। इस ऋण पर पूरी रकम पर व्याज लगाया जाता

<sup>\*</sup> Loans are children of deposits & deposits are the children of loans\*

है और यह ऋण उन चीजों की जमानतों पर दिये जाते हैं, जो सुरिचत हैं, वाजार में आसानी से विक सकती हैं और जिनके सुगतान की अवधि थोड़ी है। यह जमानतें निम्न लिखित हो सकती: सोना चाँदी अधवा अन्य वहुमूल्य पटार्थ, स्टाक वाजार की प्रतिभृतियाँ, सरकारी प्रतिभृतियाँ, जीवन वीमा हत्यादि। कभी कभी ऋण लेने वालों की वैयक्तिक जमानत भी ले ली जाती है अथवा एक संयुक्त प्रण पत्र अथवा दो नाम वाला साख पत्र भी स्वीकार कर लिया जाता है।

(व) अधिविकर्प—(Overdraft) इसमें बाह्कों को जमा किये हुये धन से छाधिक धन निकालने की छाजा मिल जाती है। निकाली जाने वाली रकम छोर उसकी छावधि पहले से ही तय हो जाती है। रकम चैक द्वारा निकाली जाती है। छोर व्याज केवल निकाले हुये धन पर ही देना पड़ता है। छातः यह पद्धति मुद्दती उधार खाते की छपेना छाधिक लाभप्रद है। परन्तु इस पर व्याज की दर ऊँची होती है। ऋण ज्ञानत तथा विना जमानत दोनों ही प्रकार से लिया जा सकता है।

(स) नकद साल—(cash credit)— यह प्रणाली सर्व प्रथम स्काटलेंड में चाल की गई थी और वह उत्पादन वहाने वाली सिद्ध हुई। हमारे देश में भी यह प्रणाली वैंकों को वहुत प्रिय है। परन्तु यहाँ पर वैंक ऋण केवल वैयक्तिक जमानतों पर न देकर, ऐसे प्रतिक्षा पत्रों पर देते है, जिन पर ऋण लेने वाले के हस्ताचर हों और जो हिस्सों, माल तथा स्टाकों से सुरक्तित हो। ऋण देते समय उचित छूट रख ली जाती है। इसमें भी अधिविकर्ष की यरह उसी रकम पर व्याज देना पड़ता है जितनी के लिये वह ऋणी है और किसी भी

समय वह श्रपना ऋण न्यूनतम न्याज देकर चुका सकता है।
नक्षद साख में एक उल्ट चाल्ट खाना (Inverse current
account) खोला जाता है परन्तु श्राधिवकर्ष में पुराने खाते
में ही सब काम हो जाता है।

(द) विलों को भुनाना (Discounting of bills) विल भुनाना भी ऋग प्राप्त करने का एक उत्तम तरीका है। इसका व्यधिकारी जब चाहे चिल भुना सकना हे थ्रार बैंक ने विल का वर्तमान मूल्य प्राप्त कर सकता है। विल के मूल्य और उसके वर्तमान मूल्य का अन्तर वेंक का लाग हो जानेगा! च्यापार में विलों द्वारा सुगनान से बहुन लाभ हैं। प्रथम ती, इनके करण मुद्राओं श्रोर नोटों की कम आवरयकता पड़ती है। दूसरे, भुगतान की निथि निरिचत हो जाती है श्रोर यह एक प्रकार के साची का काम देते हैं। कर्जदार ऋण से नहीं मुकर सकता। विल स्वयं ही ऋण का द्योतक हो जाना है। इसके श्रतिरिक्त विल को इसका श्रधिकारी श्रपने ऋणदाता को भग-तान में दे सकता है खीर यदि उसे रुपये की आवश्यकता है, तो वैंक से भना सकता है। यह एक ऐसा तरीका है, जिसमें ऋण कोई अन्य जमानत के विना ही प्राप्त हो जाता है, केवल लिखने वाले और अपर वाले धनी की वैयक्तिक जमानत रहती है।

विलों पर ऋण देना वैंकों के लिये बहुत ही लाभप्रद है:— (१) विल की रकम हमेशा निश्चित रहती है। अन्य जमानतों की रक़में गिर भी जाती हैं और वैंक को हानि हो सकती है।

(२) विल की अविध पूरी होने पर उसका रुपया निश्चित ही मिल जाता है। यदि ऊपर वाला धनी बिल का भुगतान न भी करे, तो दूसरे धनी, जो उत्तरदायी होते हैं उनसे रकम वसल हों जाती है।

- (३) श्रन्छे विल श्रावश्यकता के समय केन्द्रीय वैंक से फिर भुनाये जा सकते हैं।
- (४) इनमें न्याज वेंक को विल भुनाते समय ही प्राप्त हो जाता है, जब कि अन्य ऋणों में वह कुछ समय न्यतीत होने पर मिलता है।
- (४) यदि वैंक मैनेजर विलों को इस प्रकार लेता है कि उनमें से कुछ का भुगतान बरावर होता रहे, तो उसे बरावर रक्तम मिलती रहती है।

परन्तु विलों के लेन देन में वैंक को वहुत सावधानी से काम करना चाहिये। वैंक को केवल वास्तविक तिजारती विलों में ही लेन देन करना चाहिये। बनावटी विलों से जहाँ तक हो सके, दूर रहना चाहिये, क्योंकि यह वर्तमान सम्पत्ति के ऊपर नहीं वरन् भविष्य में उत्पन्न होंने वाली सम्पत्ति पर किये जाते हैं श्रीर भविष्य में श्राशा पूर्ण न होने पर वैंकर को हानि होने की सम्भावना रहती है।

(६) वैंक अपने ब्राहकों के लिये आढ़त के काम भी करते हैं। वे उनके चैंक, विल, प्रण पत्र, लाभ की दंटनी के पत्रों, चन्दे, किराया, आयकर, वीमा का प्रीमियम आदि की वसली व सुगतान करते हैं। वे अपने ब्राहक का साख परिचय भी देते हैं और उनकी तरफ से स्टाक तथा अन्य प्रितिम्तियों का क्रय विक्रय करते हैं। वे उनके विलों पर स्वीकृति कर देते हैं, उन्हें वेंक ड्राफ्ट और साख पत्र लिख कर देते हैं। श्रीर धन राशि को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं। वे अपने ब्राहकों को नये व्यापारियों की आर्थिक स्थिति का

ज्ञान कराते हैं, घरोहर का कार्य करते हैं और कम्पनियों के हिस्से इत्यादि वेचने में सहायता देते हैं।

ाहत्त हत्याद वचन न सहायता इत र ।
(४) अन्य कार्य— उपरोक्त कार्यों के श्रितिरिक्त
च्यापारिक वैंक कुछ छान्य कार्य भी करते हैं. जैसे मृत्यवान
वस्तुश्रों, सम्पत्ति, गहने इत्यादि को मुरदिन रखना। कभी कभी
यह वैंक विदेशी च्यापार में भी विलों के द्वारा श्राधिक सहीचता देते हैं।

#### श्रभ्यास-प्रश्न

- (१) एक व्यागरिक वेंक क्या क्या कार्य करता है ? भली प्रकार समकाइये।
- (२) एक व्यापारिक वैंक का काल्यनिक चिट्टा देकर उत्तर्की मुख्य मुख्य वातों पर प्रकाश डालिये।
- (३) मारतीय संयुक्त प्रंजी वाले वेंक किस प्रकार का व्यापार करते हैं ? उनकी कठिनाइयाँ ग्रीर दोप वतलाते हुये, उनको दूर करने के सुमाव दीजिये।
- (४) एक स्वदेशी वैंक ग्रीर ग्राधिनक वेंक में क्या ग्रन्तर है! पूरी तरह समभाइये।
  - (५) भारत में न्यापारिक वैंकों का वर्गीकरण किस प्रकार किया नाया है १ प्रत्येक का संस्पेप में वर्णन की जिये।
    - (६) व्यापारिक वैंकों का रिजर्व वेंक से क्या सम्वन्ध है १ क्या वैंकिंग के नये विधान से इसमें कोई परिवर्तन श्रा गया है १ सममाइये ।

### वाग्हवां ऋध्याय

# औद्योगिक अर्थ व्यवस्था तथा औद्योगिक वैंक

हमारे देश में उद्योग धन्यों की उन्नति की बहुत आव-श्यकता है। विना श्रौद्योगिक उन्नति के जनता का जीवन स्तर ऊंचा होना और देश का समृद्धिशाली होना घ्रसम्भव है। परन्तु श्रोद्योगिक उन्नति श्रीर प्रगति के लिये पूंजी की श्राव-श्यकता है। साधारणतया संगठित उद्योगों के लिये दो प्रकार की पूंजी की आवश्यकता होती है-(१) स्थायी पूंजी (Fixed or Block capital) और (२) कार्य शील पंजी (Working-Capital). स्थायी पूंजी की आवश्यकता जमीन खरीद्ने, मकान वनाने तथा मशीनें और अन्य टिकाऊ वस्तुयें खरीदने या वनाने के लिये होती है। यह पूंजी पुराने कारखानों तथा उद्योग धन्धों के प्रसार तथा पुनः स्थापन के लिये भी काम में आती है। यह पूंजी प्रायः अचल स्थायी और दिकाऊ होती है श्रीर उत्पादन में इससे बार बार काम लिया जा सकता है। यह पूंजी उद्योग-धन्धों की दीर्घकालीन आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। कार्य शील पूंजी कच्चे माल को पक्के माल में बदलने के काम आती है। यह कच्चे माल तथा अन्य श्रावश्यक वस्तुर्ये खरीदने, माल तैयार को वाजार तक पहुँचाने मजदूरी और अन्य जर्चों के देने के लिये होती है। यह पूंजी

प्रायः चल तथा श्रास्थिर होती है श्रीर उत्पादन में केवल एक ही वार काम श्राती है। यह पूंजी उद्योग धन्यों की श्रल्प कालीन श्राधिक श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति करती है। दीर्घ-कालीन तथा श्रल्पकालीन श्रावश्यकताश्रों श्रथवा त्थायी पूंजी श्रीर कार्य शील पूंजी के बीच का श्रनुपात धन्यों के श्रनुसार मिन्न भिन्न होता है। उत्पादन जितना ही जटिल (Complicated) होगा उतना ही श्रधिक उसे स्थायी पूंजी की श्रावश्यकता होगी। पाट, रुई, लोहे श्रीर स्टील श्रादि के उद्योग धन्यों के लिये बहुत श्रधिक स्थायी पूंजी की श्रावश्यकता होती है। इसके विपरीत श्रीष्धियां, प्लास्टिक, शीशे, चहरों श्रीर विशेषतः घरेळ् धन्यों में बहुत कम स्थायी पूंजी, किन्तु श्रत्य-धिक कार्यशील पूंजी की श्रावश्यकता होती है।

इनके श्रातिरिक्त उद्योग धन्धों को प्राय: एक वर्ष से पांच वर्ष तक की श्रविध के लिये मध्य-कालीन साख की भी श्राव-रयकता पड़ती है। श्रत: उद्योग धन्धों को दीर्घकालीन, मध्य-कालीन श्रीर श्रल्पकालीन, तीन प्रकार की श्रावश्यकताश्रों की पूर्ति के लिये पूंजी की श्रावश्यकता होती है।

भारत में पूंजी प्राप्त करने की समस्यायें यूरोपियन हेशों से विल्कुल भिन्न हैं। यहां सिर्फ दीर्घकालीत साख की ही समस्या नहीं है, परन्तु कार्य शील पूंजी प्राप्ति के छाधिक खर्व की भी समस्या है। भारतीय छोद्योगिक अर्थ समस्या की सुलकाने के लिये विभिन्न कमीशन तथा कमेटियों ने अपने अपने सुकाव रक्खे हैं। १९१६-१८ में छोद्योगिक कमीशन ने इस समस्या को हल करने के लिये छोद्योगिक वैंकों की स्थापना की सिफारिश की थी। कमीशन का सुकाव था कि जब तक छोद्योगिक वैंकों की स्थापना न हो ज्यापारिक वैंक ही

उद्योगपितयों की सहायता सरकार की गारण्टी या अन्य जमानत पर करें। कमीशन ने छोटे तथा घरेळू उद्योग धन्धों को विशेष आर्थिक सहायता देने, औद्योगिक मंत्रणा देने, औद्योगिक उद्योग प्रत्ये आद्योगिक उद्योग दिलाने इत्यादि, के लिये प्रत्येक प्रान्त में उद्योग विभाग की स्थापना की सिफारिश की थी। पंजाब, मद्रास, बिहार, उड़ीसा आदि प्रान्तों तथा कुछ रियासतों में उद्योग धन्धों की सहायता के लिये विधान बनाये गये, परन्तु इन से कुछ अधिक लाभ न हुआ और अर्थ समस्या पहले जैसे ही बनी रही।

इस समस्या के इल पर केन्द्रीय वैंकिंग जांच कमेटी ने भी विचार किया। इस कमेटी के सम्मुख उपस्थित होने वाले यूरोपियन विद्वानों का तो यह मत था कि जो धन्धे सुदृढ़ तथा सुन्यवस्थित रूप में स्थापित हुए हैं, उन्हें आर्थिक पूंजी प्राप्त करने में कोई कठिनाई नहीं होती, परन्तु भारतीय विद्वानों और उद्योगपितयों का मत इसके विल्कुल विपरीत था। उनका कहना था कि यहां अंशों और ऋण पत्रों द्वारा पूंजी इकटा करने का ढंग विल्कुल असंतोषप्रद है। उनका यह कहना था कि भारतीय जनता अपना रुपया उद्योग धन्धों में लगाना पसन्द नहीं करती। इसके निम्निलिखित कारण हैं:—

- (१) भारत में मुद्रा तथा पूजी वाजार के सुसंगठित अथवा सुन्यवस्थित न होने के कारण ड्योग धन्धों के लिये वहां पर्याप्त मात्रा में पूजी इकड़ी नहीं हो पाती।
- (२) भारत में श्रौद्योगिक विकास न होने के कारण जनता डद्योग धन्धों में धन नहीं लगाना चाहती। यहां का विनियोगी वर्ग (Investing Class) इस सम्बन्ध में श्रुधिक

कियाशील नहीं है। इसलिये यहां की पूंजी को लजाशील (Shy) तथा भीर कहा गया है।

- (३) श्रह्मान तथा श्रशिचा के कारण यहां की विनियोगी जनता श्रधिकतर सरकारी सिक्यूरिटिज, पोस्ट श्राफिस सेविंग्स वैंक, कैश सर्टिफिकेट, भूमि, इमारत तथा श्राभूषणों में ही श्रपना धन लगाना पसन्द करती हैं।
- (४) इस मनोवृत्ति का कारण व्यामों तथा छोटे छोटे शहरों में वैंकिंग तथा विनियोग करने की सुविधाओं की कमी होना है।
- (४) वैंकों की नीति के कारण भी उद्योग धन्धों को प्रचुर मात्रा में पूंजी नहीं मिल पाती है ।
- (६) भारतीय जनता की आय कम होने के कारण उसकी वचाने की शक्ति भी कम है। अतः जब वचत ही सम्भव नहीं तो विनियोग का प्रश्न ही नहीं उठता।
- (७) आर्थिक मंदी के काल में वहुत सी वैंकों और औद्योगिक संस्थाओं की असफलता के कारण जनता उद्योग धन्धों में धन लगाने से हिचकिचाती है।
- (म) भारत में सरकार की राजकोषीय नीति भी भारत के उद्योग धन्धों के हित में नहीं रही। इसिल्ये भी जनता को भारतीय उद्योग धन्धों में कोई विशेष दिलचरपी नहीं रही।
- (६) श्रीभगोपन-कार्यालयों, (Underwriting Houses) निर्ममन कार्यालयों (Issue Houses), विनियोग प्रन्यास (Investment Trusts) श्रादि संस्थाओं के अभाव के कारण भी भारत में श्रीद्योगिक प्रतिभूतियों का श्रिधक प्रचार न हो सका।

(१०) स्कन्य विनिमय वाजारों ( Stock Exchanges ) के स्रमान और दोषों के कारण भी यहां खोद्योगिक संस्थाओं के स्रंश स्रोर ऋग पत्र लोक प्रिय न हो सके।

इन सब कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुये, केन्द्रीय वैंकिंग जांच कमेटी ने एक अखिल भारतीय औद्योगिक प्रमण्डल (All India Industrial Corporation) की स्थापना की सिफारिश की थी, परन्तु कुछ लोग प्रान्तीय औद्योगिक प्रमण्डलों की स्थापना के पन्न में थे। उनकी निम्नलिखित दलीलें थीं:—

- (१) उद्योग धन्धों का विषय प्रान्तीय है; छातः इनसे सम्बन्धित सभी योजनायें प्रान्तीय सरकारों के नियन्त्रण में होनी चाहिये।
- (२) प्रान्तीय सरकारें श्रपने प्रान्तीय प्रमण्डलों को श्रासानी से सहायता दे सकेंगी।
- (३) प्रान्तीय सरकारें आसानी से अपने अपने प्रमण्डलों के लिये प्रान्तीयता का लाभ उठाकर पूंजी एकत्रित कर सकेंगी।
- (४) प्रान्तीय प्रमण्डल अपने अपने प्रन्तों के उद्योग धन्यों की आवश्यकता भली प्रकार समक्त सकेंगे और अपने कार्य में अधिक सफल होंगे।
- (५) प्रान्तीय प्रमण्डलों के पास उनके खपने खपने प्रांतों के धन्धे जानने वाले विशेषज्ञ होंगे, जिनका एक अखिल भारतीय प्रमण्डल के पास होना असम्भव है।

श्रिवित भारतीय प्रमण्डल की स्थापना के लिये निम्न दलीलें दी गई:---

(१) प्रान्तीय सरकारों की ऐसी श्रार्थिक स्थिति नहीं है कि वे अपने अपने प्रान्तों में श्रतग अतग प्रमण्डल स्थापित कर सकें परन्तु केन्द्रीय सरकार ऐसी स्थिति में है कि वह एक अखिल भारतीय अर्थ प्रमण्डल स्थापित कर सके।

- (२) अखिल भारतीय प्रमण्ड के हिस्सों और ऋण पत्रों पर जनता का अधिक विश्वास होगा और उसके निकाले हुये साख-पत्र विदेशों में भी विक सक्रेंगे। इसके अतिरिक्त इसके संचालक योग्य और अनुभवी न्यक्तियों में से देश के किसी भी भाग से चुने जा सक्रेंगे।
- (३) श्राखिल भारतीय प्रमण्डल की रक्तम देश के भिन्न भिन्न धंधों में लगी होगी। श्रातः संकट के समय उसे कम जोखिम उठानी पड़ेगी।
- (४) इस प्रमण्डल का प्रभाव केन्द्रीय सरकार पर भी होगा खोर वह देश भर के धन्धों को उचित सहायता दिलना सकेगा।
  - (४) अखिल भारतीय प्रमण्डल के कर्मचारी समस्त भारतवर्ष से चुने जा सकेंगे इसलिये वे अधिक अनुभवी होंगे और एक प्रान्त के अनुभवी व्यक्तियों का दूसरे प्रान्त के व्यक्तियों को भी लाभ हो सकेगा।
- (६) श्रखिल भारतीय प्रमण्डल सव से पहले उन्हीं कार्यों को हाथ में लेगा, जो देश के सव से श्रधिक हित में होंगे।

परन्तु अन्त में इस विषय पर दोनों पन्नों का एक मत हो गया और वह यह था कि अत्येक मान्त में एक प्रान्तीय औद्यो-गिक अर्थ प्रमण्डल (Provincial Industrial Finance Corporation) होना चाहिये और उन सव के ऊपर एक अस्तिल भारतीय प्रमण्डल होना चाहिये जो प्रान्तीय प्रमण्डलों में सहयोग स्थापित कर सके। इसके निम्न लिखित कार्य रहेंगे:—

- (१) प्रान्तीय प्रमण्डलों को उनके हिस्से श्रीर ऋग-पत्र वेचने में सहायता देना।
- (२) प्रान्तीय प्रमण्डलों में सहयोग स्थापित कराना और यह देखना कि वे सर्व प्रथम उपयोगी धन्यों को ही आर्थिक सहायता देते हैं।

(२) प्रान्तीय- प्रमण्डलों के पथ-प्रदर्शन के लिये कुछ

सिद्धान्त निर्धारित करना।

(४) केन्द्रीय सरकार से इन्हें सुविधार्ये दिलाना।

यद्यपि कुछ प्रान्तीय सरकारों ने इस श्रोर कुछ ध्यान दिया श्रीर उत्तर प्रदेश तथा वंगाल श्रादि प्रान्तों में श्रीद्योगिक श्रर्थ प्रमण्डलों की स्थापना हुई, परन्तु वे सफल न हो सके।

अव इस उन साधनों का विश्लेषण करेंगे, जिनके द्वारा विभिन्न प्रकार के धन्धों के लिये पूंजी प्राप्त की जाती है।

(१) हिस्सों के द्वारा—अन्य देशों की भाँति यहाँ भी प्रारम्भिक या स्थायी पूंजी हिस्सों द्वारा प्राप्त की जा सकती है। परन्तु यह हिस्से केवल सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनियाँ ही निकाल सकती हैं। ये हिस्से कई प्रकार के होते हैं। ये कई प्रकार के हिस्से विभिन्न प्रकार के विनियोगकों (Investers) को आकर्षित करने के लिये निकाल जाते हैं। पूर्वाधिकार अश (Preference Shares) उन विनियोगकी के लिये होते हैं, जो ज्यादा जोखिम उठाना नहीं चाहते। इन पर लाभांश सब से पहले दिया जाता है और कम्पनी का कार्य होने पर पूंजी भी सब से पहले अदा की जाती है। साधारण अश वे होते हैं, जिन पर लाभांश पूर्वाधिकार अशों के बाद

दिया जाता हैं। यह विशेषकर मध्यम श्रेणी के व्यक्तियों के लिये, होते हैं। अस्थिगित अंश (Deffered Shares) वे अंश हैं जिन पर लाभांश सब के अन्त में दिया जाता है। यह सटोरियों को आकर्षित करने के लिये निकाले जाते हैं। सब प्रकार के अंश अधिकतर संस्थापकों (Founders) द्वारा लिये जाते हैं और इसलिये ये संस्थापकों के अंश भी कहलाते हैं। अधिकतर पूंजी का हिस्सा साधारण अंशों द्वारा ही प्राप्त किया जाता है। पूर्वाधिकार अंशों का महत्व अभी कम है। इसके अतिरिक्त इस साधन से पूंजी तभी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त की जा सकती है, जब इन कम्पनियों के प्रबन्धकर्ता योग्य तथा ईमान दार हों और जनता का उनमें विश्वास हो।

(२) ऋण-पत्रों के द्वारा—ऋग्-पत्र कम्पनियों द्वारा दीर्घकालीन ऋग् की प्राप्ति के लिये निकाले जाने वाली उत्तमर्ग प्रितिनिधिक प्रतिभूतियाँ होती हैं। ऋग् पत्र वे पत्र हैं जिनके द्वारा कम्पनी के लिये हुये ऋग् की स्वीकृति होती हैं तथा जिनमें ऋग के भगतान करने की विभिन्न शतें, ढंग, श्रवधि, ज्याज दर श्राद्दि का वितरण रहता है। यह ऋग् पत्र भी कई प्रकार के होते हैं 'नग्न ऋग् पत्र श्रथवा श्ररचित ऋग पत्र वह होते हैं, जिनका निर्गमन कम्पनी की सम्पत्ति को विना वन्धक रक्खे हुये किया जाता है। प्राधि-ऋग् पत्र (Mortgage Debentures) वे होते हैं जो कम्पनी की सम्पत्ति को बन्धक रख कर निर्गमन किये जाते हैं। इनका निर्गमन दो प्रकार से किया जाता है। एक वे ऋग् पत्र जिनका भुगतान केवल कम्पनी के समापन के समय होता है। ऐसे ऋग् पत्रों को अशोध्य ऋग्-पत्र (Irredeemable Debentures) कहते हैं, दूसरे वे जिनका भुगतान कम्पनी के समापन के पहले ही

हो सकता हैं ि वे शोध्य ऋग्-पत्र (Redeemable Debentures) कहलाये जाते हैं। ऋग-पत्र पंजियत भी होते हैं तथा वाहक भी। पंजियत (Registered) ऋग पत्र वे होते हैं जिनके धारकों का नाम ऋग पत्र पंजी (Register) में लिखा जाता है और उन्हीं व्यक्तियों को उनकी पूंजी और व्याज का भूगतान होता है। इनका हस्तांतरण ऋग पत्र-निर्गमन की शर्तों के अनुसार हस्तांतरण संलेख द्वारा होता है। वाहक ऋग्-पत्रों का इस्तांतरण किसी भी समय हो सकता है और कोई भी संधारक उनकी पूंजी और व्याज प्राप्त कर सकता है।

भारतवर्ष में भृरण-पत्र श्रधिक लोक प्रिय नहीं हैं श्रौर इनके द्वारा उद्योगों के लिये बहुत कम पूंजी एकत्रित की जाती है जैसा कि निम्न लिखित तालिका से स्पष्ट है:— (१६२७-२८) साधारण श्रंश पूर्वाधिकार श्रंश ऋण-पत्र (भारतीय केन्द्रीय ७४% १६% ६% जांच-कमेटी-की रिपोर्ट से)

भारत में ऋण-पत्रों के लोक शिय नहीं होने के कारण

(१) यहाँ विनियोगी वर्ग को फटका व्यवसाय से अधिक मोह है, उनके सामने पूंजी बढ़ाने (Capital Appreciations) का प्रश्न है, न कि उस पर स्थायी आमदनी प्राप्त करने का। ऋगा पत्रों के द्वारा पूंजी बढ़ाने का ढंग उनके लिये आकर्षित सिद्ध नहीं हुआ।

(२) यहाँ विनियोगी वर्ग को श्रौद्योगिक कम्पनियों के ऋण-पत्रों पर विश्वास नहीं है। जहां श्रच्छी जमानतें दी जाती है वहां विश्वास पैदा हो जाता है, जैसे कलकते की जूद मिलों

के ऋग्-पत्रों पर विनियोगी वर्ग का काफ़ी विश्वास जम

- (३) ऋगा-पत्रों पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी का चुकाया जाना भी इसकी अप्रियता का एक मुख्य कारणे है।
- (४) इनकी छाप्रियता का मुख्य कारण तो यह है कि यहाँ ऋग-पत्र अथवा अंश प्रकाशन के लिये कोई नियमित प्रकाशन गृह नहीं है और ऋग-पत्रों में रुपया लगाने वाली कोई विनियोगी संस्था भी नहीं है। इसके छातिरक्त यहाँ पर मिश्रित पूंजी वाले वैंक भी ऋग-पत्रों में विनियोगी नहीं करते, क्योंकि यहाँ उन्हें वेच देने के लिये कोई कियाशील वाजार नहीं है।
- (१) यहाँ ऋष-पत्रों की कुल राशि का विभाजन भी वहुत बड़े बड़े मृत्यों में होता है, इसिलये इनका खरीदनासाधा- एण जनता की शक्ति के वाहर है। उदाहरण के लिये बम्बई काटन मिलों के अधिकांश ऋण पत्र भारतीय नरेशों और बड़े बड़े सेठों द्वारा खरीद लिये गये।
- (६) ऋण-पत्र इसलिये भी अप्रिय ये कि जो कम्पनियाँ ऋण-पत्र निर्गमन करती थीं, वैंक उनकी साख की स्थिति को सन्देह की दृष्टि से देखते थे और ऋण-पत्र प्रकाशन करने वाली कम्पनियों की कर्ज माँगने की चमता जाती रहती थी।
- (७) श्रौद्योगिक कम्पनियों को ऋण्-पत्रों पर श्रिधिक सूद देना पड़ता है तथा श्रन्य व्यय करना पड़ता है। श्रदाः ऋण-पत्रों के द्वारा एक्स लेने का तरीका श्रिधिक सर्चीला था। इस-लिये कम्पनियाँ वैंकों की श्राँखों में श्रपनी साख की स्थिति बनाये रस्तनेके लिये वेंक से ही कर्ज लिया करती थीं श्रीर ऋण-पत्र नहीं प्रकाशन करती थीं

(अ) अवन्ध-अभिकर्ता (Managing Agents)—प्रवन्ध श्रभिकर्त्ता प्रणाली देश के अन्दर वर्तमान श्रीद्योगिक अर्थ-नीतिक न्यवस्था का एक मुख्य श्राधार है। भारत में जो कुछ भी श्रीद्योगिक विकास हो सका है, उसका श्रेय प्रवन्ध-श्रमि-कत्ती प्रणाली को है। यह प्रवन्धकों की एक ऐसी संस्था है, जो श्रपने प्रबन्ध के श्रन्दर बहुत सी श्रीद्योगिक संस्थाओं को हर प्रकार से छर्थनीति तथा प्रवन्ध के मामले में सहायता पहुंचाती है। प्रवन्ध अभिकत्तीओं की फर्मस, सामेदारी, निजी सीमित कम्पनी तथा कभी कभी सार्वजनिक सीमित कम्पनी के रूप में भी कार्य करती हैं। भारतवर्ष में अधिकांश प्रबन्ध-अभि-कत्तीओं के फर्मस सामेदारी रूप में कार्य कर रही हैं। ये संस्थायें उद्योग स्थापित करने का प्रारम्भिक कार्य करती हैं, उसका स्थापन करती हैं, उसे आर्थिक सहायता देती हैं अथवा उसको पंजी देने का दायित्व लेती हैं श्रीर प्राय: सारी पंजी की व्यवस्था करती हैं। संदेप में प्रवन्ध श्रभिकर्ता तीन प्रकार के कार्य करते है: वे एक साथ (१) व्यवसायी (२) प्ंजीदाता तथा (३) प्रवन्ध का कार्य करते हैं। श्रौद्योगिक श्रर्थदाता के रूप में प्रवन्ध-श्रभिकर्ता उद्योग-धन्धी के लिये केवल प्रारम्भिक या स्थायी पूंजी का ही प्रवन्ध नहीं करते, परन्तु आवश्यकता पड़ने पर उनके पुनर्निर्माण पुनः संगठन, आधुनिकरण और वैज्ञानी-करण के लिये भी उचित अर्थनीति तथा दीर्घकालीन कार्यशील पूंजी की भी व्यवस्था करती हैं। वे निम्न लिखित तरीकों से दुशा का का क्यार करता हैं:-(१) दुशोग धन्धों के लिये पूंजी का प्रवन्ध करती हैं:-(१) कम्पनियों के हिस्से खरीद कर, (२) ऋण-पत्र खरीद कर, (३) वैंक से अपनी जमानत पर ऋग दिलवा कर, (४) जनता से सार्वजिनक जमायें प्राप्त करा कर, (१) अपनी पूंजी

तथा अन्य व्यक्तिगत सम्पत्तियों से ऋण देकर । वर्तमान काल में वे छपनी कम्पनियों के अशों तथा ऋण-पत्रों के अभिगोपन का कार्य भी करने लगे हैं।

इतना होते हुये भी, इस प्रणाली में कई प्रकार के दोप हैं जिनके कारण इसके विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है। अपनी व्यवस्थापित कम्पनियों की राशि का खन्तर्विनियोग इस पद्धित का वड़ा दोष है, क्योंकि इस प्रकार आर्थिक सहायता देने से एक तो विनियोगित कम्पनियों की राशि उनकी छावश्यकता के समय काम में नहीं लाई जा सकती, दूसरे, उन कमज़ोर कम्प-नियों का जिनका समापन श्रावश्यक है श्रक्तित्व श्रनावश्यक वढ़ जाता है। एक ही प्रवन्थ श्रभिकत्तों कई कम्पनियों की व्यवस्था करता है; इसितये उसके आर्थिक साधन सब कम्पनियों के तिये सीमित होते हैं। कम्पनियों की खार्थिक निर्भरता प्रवन्ध-ख्रिभि-कत्तींत्रों पर होने के कारण कम्पनियाँ उनके प्रभुत्व में रहती हैं श्रीर श्रीद्योगिक कार्यक्मता को इससे हानि पहुँचती है। प्रवन्ध . अभिकत्तीओं द्वारा होने वाली आर्थिक पूर्ति बहुत मंहगी तथा द्दानिकर भी होती है, क्योंकि अपने ऋगों पर ये वहुत श्रधिक व्याज तेते हैं तथा अपने ऋगों को ऋगा-पत्रों में भी परिणित कर लेते हैं। ये अपना कमीशन तथा प्रतिफल वहुत अधिक निर्धारित करा लेते है और अपने लाभ को बढ़ाने के लिये हिसाव में भी गड़वड़ करते हैं।

सन् १६३६ के भारतीय कम्पनी संशोधित विधान ने इन में से कुछ दोगों को तो दूर कर दिया है। अब प्रवन्ध अभि-च्यक्ति विना अंशधारियों की स्वीकृति के नियुक्त नहीं हो सकते। वे बीस वर्ष से अधिक समय के लिये नियुक्त नहीं किये जा संकते। लाभ की, जिसके आधार पर इन्हें कंमीशन मिलता है, परिभापा निश्चित कर दी गई है। ये लोग अब कम्पनी का धन ऋण-पत्रों आदि के क्रय करने में विना संचालकों की सर्व सम्मति के नहीं लगा सकते। वे कम्पनी से ऋण भी नहीं ले सकते। इन संशोधनों से यह आशा की जाती है कि अब प्रबन्ध अधिकर्ता प्रणाली भारतीय ओद्योगिक उन्नति में पूर्ण सहायक हो सकेगी। परन्तु युद्धोन्तर काल में इस प्रणाली के अनेक दोप जनता के सामने आये जिनके कारण फिर इस वर्ग के विरुद्ध आवाज उठाई जा रही है। इस उद्देश से कम्पनी विधान में फिर कुछ संशोधन १६५१ में किये गये, परन्तु इनकी आर्थिक सहायता पर स कम्पनियां अपनी निर्मरता तब तक नहीं छोड़ सकतीं जब तक देश में सुसंगठित मुद्रा-मण्डी तथा विनियोग-विपण्टि (Investment market) का समुचित विकास नहीं होता जिनकी, इन कार्यों के लिये अत्यन्त आवश्यकता है।

(४) जन-निक्षेप (Public Deposits)—हमारे देश में वहुत सी कम्पनियां अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये जनता से जमार्थे (Deposits) भी स्वीकार करती हैं। जनता बेंकों के उपर विश्वास न होने के कारण अपना रुपया इन कम्पनियों के पास जमा करती है। अतः कम्पनी अपनी कोर्यशील पूंजी का पर्याप्त भाग इन जमाओं द्वारा प्राप्त कर लेती है। यह पद्धति वम्बई और अहमदाबाद के वस्त व्यवसाय में विशेष रूप से प्रवल्ति है, जिसकी कुल पूंजी का कमशः ११ प्रति शत तथा ३६ प्रति शत जननित्तेपों से आता था। आरम्भ में ये नित्तेप साधारणतः ६ से १२ मास तक के लिये रखे जाते. थे, जिनका नवीनकरण हो सकता था परन्तु कुछ

वर्षों से इनकी अवधि ४ वर्ष से १२ वर्ष तक हो गई है। इन पर च्याज की दर साधारणतः ४३ प्रतिशत से ६३ प्रतिशत तक भिन्न भिन्न कारखानों में भिन्न भिन्न रहती है। ये निर्नेप कम्पनियों को विना सम्पत्ति गिरवी रखे मिल जाते हैं। घ्रहमदावाद के वस्त्र कारखानों में इन निवेपों का उपयोग स्यायी रूप से भी किया गया है। परन्तु स्थायी पूंजी की ष्रथवा श्रौद्योगिक श्रर्थ पूर्ति की यह पद्धति खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि अल्पकालीन निसेपों का उपयोग दीर्घकालीन कार्यों में करने से आर्थिक मन्दी के समय कम्पनियों की स्थिति खतरे में पड़ जाती है श्रीर इस श्रर्थ व्यवस्था से कम्पनी में श्रार्थिक सुदृढ्ता भी नहीं श्रा पाती। जन निन्तेपर्ता केवल अच्छे समय के मित्र हैं। इसके अतिरिक्त निनेपों पर न्याज की दर कम होने के कारण, कभी कभी कम्पनियां इन्हें श्रपनी श्रावश्यकता से श्रधिक व्यापार विस्तार करने के तिये भी ले लेती हैं, जिस से लाभ होने की श्रपेचा हानि हो जाती है। कभी कभी कम्पनियां इस रकम से परिकाल्पनिक व्यवहार (Speculation) भी करने लगती हैं। निन्नेप पद्धित के कारण विनियोग विपिण के विकास में भी वाधार्ये पहुँचती हैं। फिर भी यह पद्धति यशस्त्री ही प्रमाणित हुई है श्रीर श्रर्थ पूर्ति का एक लोचदार साधन रही है। परन्तु इतना होने पर भी इस पद्धिप द्वारा श्रौद्योगिक श्रर्थ पूर्ति खतरे से खाली नहीं है। श्रतः इनका उपयोग समुचित रूप से करना चाहिये जिससे कम्पनियों की आर्थिक रिथित कमलोर न होने पाये।

(५) स्वदेशी वैंकर-स्वदेशी वैंकरों ने भी निम्न तथा मध्यम श्रेणी के ख्योग धन्यों को पर्याप्त मात्रा में सहायता पहुँचाई है। कोयते की कम्पनियां वेंकों के ऋगा देने के तरीकों

से घवरा कर स्वदेशी वेंकरों से ही १२ से १८ प्रतिशत व्याज की दर पर अपनी उत्पत्ति बढ़ाने के लिये ऋगा लेती हैं। चमड़े के कारखाने, तेल की मिलें, चावल की मिलें आदि भी इन्हीं वैंकरों से रेथे प्रतिशत व्याज की दूर पर श्रपनी सम्पत्ति के आधार पर ऋग लेते हैं।

- (६) व्यापारिक चेंक-च्यापारिक वैंक च्चोग धन्धों की सहायता, विलों को सुनाकर, श्रल्पकालीन सुरिवत ऋण देकर नकट साख खाता खोल कर तथा व्यक्तिगत साख पर उधार दे कर करते हैं। ऋण वहुधा कच्चे माल, तैयार माल, अन्य थ्यच्छी प्रतिभृतियां व दो प्राच्छे हस्ताचरों वाले प्रतिज्ञा-पत्रों पर दिये जाते हैं। ऐसा करते समय ३० प्रतिशत की छूट ( Margin ) रख ली जाती है। ऋए एक वर्ष से अधिक समय के लिये नहीं होते। इम्पीरियल वैंक तो केवल ६ मास की अवधि तक ही ऋण दे सकता है। इन कारणों से मिल मालिक वैंकों से ऋण नहीं लेते। श्रतः व्यापारिक वेंकों का देश की औद्योगिक अर्थ पृति में बहुत थोड़ा हाथ है। इस में सुधार करने के दो ही मार्ग हैं:--(१) देश के वर्तमान च्यापारिक वैंकों में कुछ ऐसा परिवर्तन किया जाय जिससे वे श्रिधिकाधिक श्रौद्योगिक श्रार्थिक श्रावश्यकता की पूर्ति कर सकें, तथा (२) उद्योगों को दीर्घकालीन ऋगों से आर्थिक सहायता देने के हेत अन्य देशों की भांति भारत में भी श्रीचोगिक वैंकों की स्थापना की जाय।
- १ (छा) वर्तमान छार्थिक ज्यापारिक वैंक जर्मनी के च्यापारी वैंकों की तरह उद्योगों की आर्थिक सहायता कर सकते हैं और उन्हें स्थायी पूंजी दे सकते है। जर्मन वैंकी की पहित्र अगले प्रष्ट पर है।

- (i) कोई भी उद्योग वेंक में चाल खाता खोल लेता है जिसका संतुलन (Balancing) सामियक विशेषतः छमाही होता है। इस समय में जो भी देनदेन वेंक और उद्योग विशेष के बीच होते है, सब इसी खाते में लिखे जाते हैं। इस लेखे पर लिखे हुए ऋगों से दीर्घकालीन पंजी की पूर्त होती है। इन ऋगों के लिये प्रतिभूति आदि समय समय पर निश्चित होती रहती है।
  - (ii) जर्मनी के ज्यापारिक वेंक उद्योगों को प्रारम्भिक स्थायी पूंजी देने की दृष्टि से उनके घ्रंश व ऋण-पत्र घ्रादि भी खरीद लेते हैं, जिनसे उद्योगों को स्थायी पूंजी मिल जाती है। वाद में ये घ्रंश ऋण-पत्र घ्रादि जनता को वेंक द्वारा वेच दिये जाते हैं। कम्पनियों के ग्रंशन विक सकने पर हानि होने के खतरे से वचने के लिये कम्सोर्टियम पद्धति (Consortium model) पर ध्रनेक कम्सोर्टियम पद्धति (Consortium model) पर ध्रनेक वेंक मिलकर उद्योगों को ध्यार्थिक सहायता इसी प्रकार देते थे छौर हानि होने पर हानि सव वेंकों में बंट जाती थी। इस कार्य के करने के लिये वेंक एक प्रथक उद्योग-विभाग रखते थे जिसकी विनियोग पूंजी भी पृथक होती थी। इस विभाग के संचालन के लिये विशेषज्ञों की नियुक्ति की जाती थी। वेंक ध्रपने प्रजन्यक व प्रतिनिधि उद्योगों की संचालक समिति में अपने प्रजन्यक व प्रतिनिधि उद्योगों की संचालक समिति में भी उनके कार्यों के नियन्त्रण के लिये मेजते थे।
    - (व) न्यापारिक वैंकों को कुछ ऐसे अंशों का निर्गमन ( Issue ) करना चाहिये जिनकी पूंजी से केवल उद्योगों की , ही सहायता दी जाय।
    - (स) वैंकों को छार्थिक सुविधार्ये वैधानिक साख पर भी खद्योगों को देनी चाहिये जिससे उनको कार्यशील पंजी मिलती रहे।

- (द) उद्योगों को स्थायी सम्पत्ति प्राप्त करने के लिये तथा पुनर्निर्माण के समय श्रच्छी श्रच्छी कम्पनियों द्वारा निकाले जाने वाले श्रंशों श्रथवा ऋण-पत्रों का श्रभिगोपन कार्य ('Underwriting of Shares) भी वैंकों को करना चाहिये, परन्तु यह कार्य परिकाल्पनिक व्यवहारों की दृष्टि से न हो।
- (घ) ज्यापारिक वैंकों को खपने यहां उद्योगों को आर्थिक सुविधायें 'देने के उद्देश्य से ऐसे ज्यक्तियों की नियुक्ति करना चाहिये, जो भिन्न भिन्न उद्योगों का ज्ञान रखते हों छोर छर्थ सुविधायें खासानी से दिला सकते हों।
- २ औद्योगिक वेंक —यह छोद्योगिक अर्थ पूर्ति का दूसरा मार्ग है। क्योंकि यदि उपरोक्त सुमाव काम में भी छाने लगें तो भी ज्यापारिक वैंक पूर्ण रूप से श्रीद्योगिक श्रर्थ सुविधार्य नहीं दे सकते । इसिलये देश में श्रीद्योगिक वैंकों की स्थापना करना आवश्यक है। केन्द्रीय वैंकिंग जांच कमेटी ने भी सन् १६३१ में केन्द्रीय तथा प्रान्तीय श्रीचोगिक वैंकों की स्थापना की सिफारिश की थीं। यहां कुछ छौद्योगिक वैंक स्वदेशी छान्दोलन के प्रारम्भिक वर्षों में स्थापित भी हुये। इनमें टाटा श्रीष्टोगिक वैंक १६१७, कलकत्ता श्रीद्योगिक वैंक १६१६, भारतीय श्रीद्योगिक वैंक १९१६, मैसूर श्रौद्योगिक वैंक १९२० तथा लक्ष्मी श्रौद्योगिक वैंक १६२३ मुख्य हैं। परन्तु ये सब श्रीद्योगिक सिद्धान्तों को न अपनाने के कारणे असफल हो गये। इस समय देश में केवल एक ही इस प्रकार की संस्था है जो गत २४ वर्षों से काम कर रही है। इसंका नांम 'कनारा इर्ग्डस्ट्रियल एर्ग्ड वैंकिंग सिंडिकेट लि०ं' है, जो 'उदीपी' स्थान पर है। परन्तु केवल एक वेंक से काम नहीं चल सकता। अतः श्रीदोशिक

वैंकों की स्थापना आवश्यक है। एसे वैंकों को पर्याप्त मात्रा में पूंजी अंशों तथा ऋण-पत्रों के निर्ममन से करनी चाहिये। इन को केवल औद्योगिक अर्थ सुविधायें ही देनी चाहिये। इनको अपने विनियोग एक ही उद्योग में न करते हुये भिन्न भिन्न उद्योगों में करने चाहिये, जिससे एक उद्योग के डूवने से उनकी अधिक राशि न इव सके। उनको अपनी संचालक सभा में ऐसे व्यक्तियों को नियुक्त करना चाहिये, जिन्हें देश के विभिन्न उद्योगों का एवं अर्थ व्यवस्था का समुचित ज्ञान हो। ऐसे वैंकों को विशेपज्ञों की नियुक्ति की आवश्यकता पड़ेगी, जो तांत्रिक विषयों (Technical Matters) पर सलाह दे सकें।

श्रीधोगिक अर्थ प्रमंदल (Industrial Finance Corporation)—भारत में १९४६ में 'छौद्योगिक अर्थ प्रमंदल विधेयक' विधान सभा में प्रस्तुत किया गया था, जो फरवरी १९४८ में स्वीकृत हो गया तथा १ जुलाई १९४८ से यह 'श्रीद्योगिक अर्थ प्रमण्डल' कार्य कर रहा है।

उद्देश मारतीय उद्योग धन्धों की मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन साख प्रदान करना है, विशेषतः उस समय जब उन्हें साधारण वैंकों की सुविधायें अपर्याप्त हों तथा पूंजी प्राप्त करने के लिये अन्य साधन दुर्लभ हों।

विधान के अनुसार श्रीद्योगिक संस्थाओं में केवल सार्व-जिनक सीमित उत्तरदायित्व वाली कम्पिनयां तथा सहकारी समितियां ही था सकती हैं, जो उत्पादन, खान खोदाई तथा विजली श्रीर किसी श्रन्य शक्ति के उत्पादन तथा वितरण का कार्य करती हों। इस प्रकार प्रमंडल का चेत्र बहुत सीमित है।

पूंजी—प्रमंडल की खॉर्धकृत पूंजी १० करोड़ रूपये हैं 'जो २०००० छोशों में विभाजित है। प्रत्येक छोश, का मूल्य ४,०००) है। छंशों की मूल राशि तथा २६ प्रतिशत लामांश की प्रत्याभूति (Guaranter) फेन्ट्रीय सरकार ने दी है। इन में से केवल ४ करोड़ रुपये के १०,००० छंश निस्न प्रकार खरीड़े गये हैं:—

| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | राशि                | श्रंश      |
|-----------------------------------------|---------------------|------------|
| रिजर्व वैंक श्राफ इंटिया                | १ करोड़ रु०         | २,०००      |
| केन्द्रीय सरकार                         | ٤ ,, ,,             | 2,000      |
| सदस्य वैंक                              | १.२५ ,, ,,          | २,४००      |
| वीमा कम्पनियां                          | <b>የ</b> "マメ ,, ,,  | २,५००      |
| सहकारी बैंक                             | 0,30 31 32          | १,०००      |
|                                         | ४ करोड़ रु <b>०</b> | १०,००० छोश |

श्रंश श्रधिकार के सन्वन्ध में कुछ विशेष नियम वनाये गये हैं, ताकि किसी विशेष संस्था के पास श्रधिक श्रंश जमा न हो जांय। कोई भी संस्था श्रपने वर्ग के निश्चित कोटा के १० प्रनिशत से श्रधिक श्रंश नहीं खरीद सकती। न विके हुये श्रंशों को रिजर्व वेंक नथा फेन्द्रीय सरकार खरीद सकेगी। वाद में रिजर्व वेंक तथा सरकार इन श्रंशों को सदस्य वेंकों, वीमा कम्पनियों, सहकारी वेंकों तथा विनियोग प्रन्यासों (Investment Trusts) के हाथ वेच सकती है। इसके श्रतिरिक्त प्रमंदल श्रपनी पृंजी ऋग्य-पत्र श्रीर वांड वेचकर प्राप्त कर सकता है। १६४६-४० में ७ई करोड़ रुपये के ३ई मितशत प्रति वर्ष व्याज देने वाले वंधक (Bonds) वेचे भी गये हैं, जिनका भुगतान १६६४ ई० में किया जायगा। जन-निपेत्रों हारा भी पृंजी प्राप्त की जा सकती है। प्रमंदल केवल पांच हमें के लिये जमा प्राप्त कर सकता है परन्तु जमा की राशि १० करोड़ से श्रधिक नहीं हो सकती।

कार्य (१) यह सार्वजनिक समिति कम्पनियों तथा भहकारी समितियों को २४ वर्ष की श्रिधिकतम श्रविध के लिये ऋण दे सकेगा।

(२) अंचोगिक संस्थाओं द्वारा निर्गमित किये हुये अंशीं, ऋणपत्रों आदि का अभिगोपन (Underwrite) करता और यदि इन्हें जनता ने तुरन्त न खरीदा हो तो इन्हें इन्की प्राप्ति से अधिक से अधिक सात वर्ष को अविध के अन्दर रखे कर वेचना ।

(३) श्रीद्योगिक संस्थात्रों को इस प्रकार के ऋँग देना श्रथवा उनके ऐसे ऋण-पत्रों को खरीदना जिनका सुगतान रा वर्ष के अन्दर होगा।

(४) उपरोक्त कार्यों के लियें निश्चित किया हुआ

केंमीशरें शाप्त क्रेंना ।

् (४) उन कार्यों का करना जो उपरोक्त कार्यों से सुम्बन्धित हैं और प्रमण्डल के लिये अपना कार्य भली, प्रकार करने के लिये आवश्यक हैं।

(६) यदि उद्योग को विदेशी मुद्रा में ऋग तेने की श्रावश्यकता पड़े तो प्रमण्डल केन्द्रीय सरकार की अनुमित से अन्तर्राष्ट्रीय वैंक अथवा अन्य किसी स्रोत से ऋग दिलवा

-1 ७ ) प्रमण्डल ऋण लेने वाले उद्योग की संवालक समा में अपना प्रतिनिधि भी भेज सकता है और किसी निबन्ध के डलंघन करने पर उद्योग को अपने अधिकार में ले सकता है।

( प) प्रमेंडल जनता से ४ वर्ष की न्युनतम अवधि के तिये निचेप स्वीकार कर सकता, हे परन्तु इनकी राशि परिदत्त

- पूंजी ( Paid-up Capital ) तथा निधि के योग के दुगने से श्रीयक न होनी चाहिये।
- (६) प्रमण्डल किसी उद्योग को तांत्रिक सलाह देने के लिये सलाह समितियां भी नियुक्त कर सकता है।

ऋण देने की शर्तें —ऋण निम्निलिखित निर्वन्धों पर दिये जाते हैं:—

- (१) विशेषतः स्थायी एवं अचल सम्पत्ति खरीइने के लिये ही, तथा अचल सम्पत्ति की प्रथम प्राधि (First Mortgage) पर ऋग दिया जाता है। यह अर्थ प्रमण्डल कच्चे अथवा पक्के माल के उप-प्राधीयन पर कार्यशील पूंजी के लिये ऋग नहीं देता।
- (२) ऋण की रकम का उचित प्रवन्ध हो रहा है, यह जानने के लिये यह अर्थ प्रमण्डल उद्योगों के संचालकों से ऋणों के लिये उनकी वैयक्तिक तथा सामृहिक प्रतिभूति, उनकी व्यक्तिगत हैसियत से लेता है, जिससे उद्योग का प्रवन्ध ठीक तरह हो।
- (३) प्रमण्डल ऋणी उद्योगों की संचालक सभा में दो श्रपने संचालक भी नियुक्त कर सकता है, जो उद्योग का निरीचण करते रहें।
- (४) जब तक ऋगोंका भुगतान न हो जाय, कोई उद्योग ६ % से श्रिधक लामांश नहीं दे सकता, परन्तु इस दर में दोनों की परस्पर सम्मति से परिवर्तन हो सकता है।
- (१) ऋण के भुगतान की खनिध १२ वर्ष की है, परन्तु अधिकतम अन्धि, जो अभी तक दी गई है वह १४ वर्ष है।

यह अवधि उद्योग के न्यापारिक स्वरूप एवं उनके भविष्यं के अनुसार निश्चित की जाती है।

- (६) ऋगों का भुगतान साधारणतया वरावर वरावर किरतों में होना चाहिये, जो दोनों की सम्मति से निश्चित हो सकती हैं।
- (७) सम्पत्ति का, जिसकी प्रतिभृति (Security) पर ऋण प्राप्त किया जाता है, श्राप्ति, साम्प्रदायिक कलहाँ, विद्रोह आदि से सुरत्ता करने के लिये किसी अन्द्री कम्पनी से वीमा कराना श्रामिवार्य है।

प्रवन्थ-प्रमण्डल का प्रवन्थ संचालक सभा द्वारा होता है जिसमें निम्नलिखित न्यक्ति होते हैं:—

- (१) तीन संचालक जिनको केन्द्रीय सरकार नामज़र करती है;
- (२) दो संचालक जिनको रिजर्व वेंक की केन्द्रीय बोर्ट नामजद करती है;
- (३) दो संचालक जिनका निर्वाचन प्रमण्डल के अंशधारी सदस्य वैंकों द्वारा होता है:
- (४) दो संचालक जिनका निर्वाचन केन्द्रीय सरकार, रिजर्व वैंक, सदस्य वैंक तथा सहकारी वैंकों को छोड़ कर अन्य अंशधारियों द्वारा होता है;
- (४) दो संचालक जिनका निर्वाचन प्रमण्डल कें श्रंशधारी सहकारो वैंकों द्वारा होता है;
- (६) एक प्रवन्ध संचालक जिसकी नियुक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा की जाती है;

साधारणतयः निर्वोचित संचालकों की अवधि ४ साल को होगी और नामजद संवालकों को श्रवधि केन्द्रीय सरकार की इच्छा पर निर्भर करेगी। ये संचालक अन्य औद्योगिक तथा अर्थनीतिक संस्थाओं के भी संचालक हो सकते हैं, परन्त उन कम्पनियों के सम्बन्ध में उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा । प्रमण्डल की सामान्य नीति का संचालन केन्द्रीय सरकार नई सभा की नियक्ति कर सकती है। संचालक सभा अपने कार्यों को सफल बनाने के लिये सलाहकार समितियां भी नियुक्त कर सकती है। केन्द्रीय सरकार अन्य अंशधारियों के अंश भी खरीद सकती है। केन्द्रीय सरकार की प्रमण्डलों के ऋगों का, विनियोगों का, अभिगोपन अनुबन्धों का वर्ष में न्यूनतम एक बार परीच्या करने तथा उनकी वार्षिक सम्पत्ति एवं देय का स्थिति विवरण लाभालाभ लेखा आदि लेने का भी श्रविकार है। इस प्रकार सरकार का इस प्रमण्डल पर पूर्ण नियंत्रग्र है।

कार्य सफनता - प्रमण्डल की द्वितीय वार्षिक रिपोर्ट ३० जुन १६४० से यह स्पष्ट है कि अपनी बुनियाद मज़बूत करने की सीढ़ी को पार करके प्रमण्डल ने श्रव उद्योग-धन्धों को काकी दिलेरी के साथ सहायता देना आरम्भ किया है। इसके अतिरिक्त यह अपने ऋिणयों की संस्थाओं के प्रवन्य तथा संगठन के विषय में भी जांच करने लगी है।

३० जून १६४० को प्रमण्डल का कुल लाभ ३,०६,४३८ रुपया था, जब कि गत वर्ष श्रर्थात् ३० जून १६४६ को लाभ केवल ८४,४०८ र० ही था। इस लाभ में से ४०,००० र० सुरिवत कीप के लिये अलग रख कर शेप अंशधारियों में वांट दिया गता है । जून १६४० के वर्ष में प्रमण्डल के पास म'•६

करोड़ रुपए के लिये ६४ आवेदन-पत्र आये जिनमें ३'७७ करोड़ रुपये के २३ आवेदन-पत्र स्वीकृत किये गये और १'म४ करोड़ रुपये के १६ आवेदन पत्र विचाराधीन थे। आधिक सहायता केवल सार्वजिनक कम्पनियों तथा सहकारी समितियों तक ही सीमित रही। फएड की आवश्यकता होने के कारण प्रमंडल ने ७'३० करोड़ के २३"/० बोन्ड (१६६४) प्रकाशित किये। केन्द्रीय सरकार इनकी असल रक्षम तथा ज्याज की गारंटी देती है।

गत वर्षों में प्रमंडल को यहां के उद्योग धन्यों के संगठन तथा प्रवन्य के बारे में काफी अनुभव प्राप्त हुआ है। प्रमंडल की रिपोर्ट से प्रकट होता है कि यहां की आद्योगिक संस्थाओं ने सावधानी पूर्वक उत्पादन तथा कुल लागत का हिसाव नहीं किया।

प्रमण्डल की कठिनाइयां—प्रमडल के उद्देश्यों को क्रियोन्वित करने में अनेक वाधाय जो आती हैं वे भारतीय औद्योगिक कलेवर की सदोपता के कारण आती हैं। वे कठिनाइया निम्नलिखित हैं:

१—उद्योगी द्वाराष्ट्रव्यं प्रमंडल को आवेदन-पत्रों पर विचार करने के लिये उनकी भावी योजनाष्ट्रों का पूर्ण विवरण नहीं दिया जाता।

र—प्रमंडलों की स्थायो सम्पत्ति के प्राधीयन के समय भी अनेक वाधाय आती हैं, क्योंकि भूमि पर प्रवन्ध अभिकर्ताओं का स्वत्व होता है और उस पर बनी इमारत पर कम्पनी का

(२) आवेदन पत्रों के साथ जो योजनाय आती हैं समु चित तांत्रिक सलाह से नहीं बनाई जाती और न यंत्रादि की ठीक क्षीमतें ही दी जाती हैं और न उन योजनाओं की पृति के लिये आवश्यक साधनों का ही उल्लेख किया जाता है।

- (४) बहुत से उद्योगों के पास कार्यशील पूंजी भी पर्याप्त नहीं होती, जिससे भावी योजनात्र्यों की पूर्ति के लिये उन पर कम साधन होते हैं।
- ्रे (४) बहुत से उद्योग ऋगु स्वीकृत हो जाने पर भी वैधानिक कार्थवाही पूरी नहीं करते।

अतः श्रीद्योगिक कम्पनियों को उपरोक्त दोपों को निवारण करना चाहिये, जिससे श्रर्थ प्रमंडल उनकी पूरी पूरी सहायता कर सके।

प्रमंडल ने अभी तक अंश एवं ऋण-प्रत्रों के अभिगोपन तथा प्रत्याभूति का कार्य नहीं किया है। इसका कारण स्कन्ध विपिण की मन्दी तथा मुद्रा बाजार की परिस्थित है। यह मानना ही पड़ेगा कि इतनी अल्प-आयु में भी प्रमंडल ने अर्थ-नेत्र में वड़ा प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रेमंडल ने चार वर्षों में १०३ भिन्न भिन्न उद्योगों में लगी हुई संस्थाओं को अक्टूबर ३१, १६४२ तक लगभग १४-२२ करोड़ का ऋग दिया है। यह इसकी सफलता का द्योतक है। परन्तु वास्त्विक सफलता की श्राशा तभी की जा सकती है जब उद्योग उस राशि का समुचित **उपयोग करें श्रीर श्रीद्योगिक कलेवर सुदृढ़** वनाने का प्रयत्न करें। दिसस्बर १६४२ में छौद्योगिक छर्थ प्रमण्डल संशोधन वित केन्द्रीय विधान सभा में पास हुआ, जिसका उद्देश प्रमंडत की कार्य सीमा को बढ़ांना है। विल का उद्देश्य प्रमण्डल को र्शन्तर्राष्ट्रीय वैंक से ऋग् लेने का ऋधिकार भी देना है। बिल कें अनुसार नहाजी कम्पनियाँ भी प्रमंडल से आर्थिक सहायता लें संकती हैं। विल के अनुसार क्रम्पनियाँ ४० लांख रूपया

के ऋग के स्थान पर १ करोड़ रुपये तक प्रमंडल से ऋग ले सकेंगी। सरकार को अन्तर्राष्ट्रीय ऋग और विदेशी करेन्सी द्वारा हानि के लिये गारंटी देनी होगी। प्रमण्डल के ४ प्रति-शत से अधिक का लाभ सरकार को मिल जायगा। इसके कार्यों को ध्यान में रखते हुये प्रमंडल को विशेषज्ञों की संख्या वढ़ानी पड़ेगी । प्रमंडल रिजर्व वैंक से भी श्रल्प-कालीन ऋग् ले सकेगा। प्रमंडल की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिये एक विशेष कोप वनाया जायगा, जिसमें सरकार और रिजर्न वैंक के छारों का लाभ जमा किया जायगा, जब तक कि यह २० लाख रुपया न हो जाय । सरकार के संचालकों की संख्या तीन से चार रहेगी। श्रंकेन्नण का कार्य श्रधिकतर भारत के ष्राहिटर जनरल के हाथ में दे दिया जावेगा श्रीर प्रत्येक श्रंके क्तक रिपोर्ट संसद के सदस्यों के सामने रखी जायगी। इन संशोधनीं से प्रमंडल के कार्य में बहुत कुछ सुधार हो जायगा श्रीर श्रीद्योगिक कम्पनियां उससे पूर्ण, लाभ इठा सकेंगी।

(७) उद्योगों को राजकीय सहायता सम्बन्धी कानून श्री योगिक कमीशन की सिकारिशों के अनुसार विभिन्न प्रान्तों में छोटे छोटे तथा घरेछ उद्योगों को सहायता देने के कानून विभागें गये। इनके अन्तर्गत उद्योग विभागों की स्थापना हुई जो प्रान्तीय श्रीद्योगिक संस्थाओं को ऋग् दे सकते थे तथा उनकी अन्य प्रकार से सहायता कर सकते थे। परन्तु यह कानून श्राधिक सफल नहीं हुये। श्रप्रैल १६५१ में भारतीय संसद में छोटे तथा मध्यम श्रेगी के उद्योग घन्धों को सहायता देने के उद्देश्य से प्रान्तीय श्रीद्योगिक श्रर्थ प्रमंडल स्थापित करने के लिये एक विल पेश किया गया। इस प्रमण्डल की पृंजी दो करोड़ रुपये तक होगी श्रीर इसका संगठन भारत के श्रीद्योगिक

श्रर्थ प्रमण्डल के आधार पर ही होगा और इसका कार्य छोटे छोटे तथा घरेल् उद्योग धन्धों को मध्य कालीन तथा दीर्घ-कालीन सहायता देना होगा। आशा की जाती है कि प्रान्तीय अर्थ-प्रमण्डलों की स्थापना से भारतीय छोटे व मध्यम अर्गी के उद्योगों के लिये पर्याप्त ऋरण प्राप्त हो सकेंगे, जिससे देश का श्रीद्योगिक विकास होगा।

(८) स्कन्ध विनिमय वाज़ार (Stock Exchange Market) — यह वाज़ार भी श्रीद्योगिक प्रतिभूतियों को खरीदने छौर वेचने की सुविधायें देकर उद्योगों को श्रार्थिक सहायता पहुंचाता है। यहां केवल ने ही प्रतिभूतियां वेची श्रीर खरीदी जा सकती है जो इन वाजारों की सूची में शामिल हैं छौर इन वाजारों की शतों को पूरी करती हैं। इन वाजारों के द्वारा कम्पनियां छौर सरकार थोड़े ही समय में श्रपनी प्रतिभूतियां वेच कर रुपया इकड़ा कर लेती हैं। ये संस्थायें कुछ सीमा तक वर्तमान श्रोद्योगिक जोखिम को भी कम करती है। केवल श्रच्छी कम्पनियां ही श्रपने श्रंशों इत्यादि को स्कन्ध विनिमय वाजारों में वेच सकती है। भारत में वम्बई, कलकत्ता श्रीर मद्रास के सकन्ध विनिमय वाजार सबसे प्रमुख हैं।

(१) विनियोग प्रन्यास (Investment Trusts)—

ये वहुत विशाल प्रंजी वाली सार्वजनिक सीमित दायित्व वाली कम्पनियां हैं, जो अपने अंश जनता को वेच कर पूंजी एकत्रित करती हैं। इंस पूंजी को यह दूसरी सुन्यवस्थित और साख वाली कम्पनियों के अंश और ऋख पत्र, खरीदने में लगाती हैं। यह प्रन्यास अपना विनियोग विभिन्न औद्योगिक संस्थाओं में करती हैं, जिससे उनकी जोखिम कम हो जाती हैं। इन

विभिन्न संस्थाओं से इन्हें जो लाभांश मिलता है उसमें से न्यय घटाकर वे उसे अपने अंशधारियों में वितरण कर देती हैं। ये प्रतिमूितयों को वेच कर भी लाभ कमाती हैं। यह प्रन्यास अभिगोपन तथा नई कम्पनियों के अंश स्वयं क्रय करके भी श्रीचोगिक संस्थाओं की सहायता करती हैं। ये संस्थायें अल्प साथनों वाले विनियोजकों को बहुत सहायता पहुंचावी हैं और जनता में विनियोग करने की भावना जागृत करती हैं। इनका नियंत्रिन रूप में विकास तथा प्रसार देश के लिये अत्यन्त आवश्यक है। इस प्रकार की संस्थायें द्वितीय महायुद्ध तथा युद्धोत्तर काल में काफी संख्या में स्थापित हुई जिनमें से टाटा इनवेस्टमेंट कारपोरेशन आफ इंडिया, इएडस्ट्रीयल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि॰, वर्डस इनवेस्टमेंट लि॰, श्रीरिएएटल इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि॰, और जे॰ के॰ इनवेस्टमेंट ट्रस्ट लि॰ प्रमुख विन्यास है।

(१०) अन्य संस्थायें—इंग्लैंड, अमेरिका, जापान आदि विदेशों में वीमा कम्पनियाँ, निर्ममन कार्यालय, अभिगोपन कार्यालय, अधिगोपन कार्यालय, अधिगोपन कार्यालय, अधिगोपन कार्यालय भी औद्योगिक वन्धक वैंक, विनियोग अधिकोप, कटौती कार्यालय भी औद्योगिक अर्थ समस्या को इल करने में कार्की हाथ वटाते हैं। परन्तु भारत में प्रतिभूतियों के अंशों एवं ऋगा-पत्रों के अभिगोपन आदि के लिये ऐसी विशेष संस्थाय नहीं हैं। वीमा कम्पनियों को अपनी कुल देनदारियों का ४४%। सरकारी तथा सबेंश्रेष्ठ प्रतिभृतियों में लगाना पड़ता है। किंति पय वर्षों से यह कार्य करने के लिये कुछ संस्थायें हमारे यहां स्थापित की गई हैं।

(११) विदेशी पू'ली—भारत में जो श्रौद्योगिक प्र<sup>गति</sup> हुई है उसका एक विशेष कारण है विदेशी पू'ली का प्रमुत्वी रिजर्व वैंक ने हाल ही में भारत जून १६४८ तक संपूर्ण विदेशी पूंजी का श्रानुमान ४६६ करोड़ रुपये बताया है, जिसमें से इंग्लैंड के २७६ करोड़ रुपये हैं, श्रामरीका के ३० करोड़ रुपये, पाकिस्तान के २१ करोड़ रुपये श्रीर कैनेडा के ६ करोड़ रुपये हैं।

विदेशी पूंजो से कई लाभ हैं। जब देश में पूंजी की कमी होती है तो देश की आर्थिक प्रगतियों का संचय करने के लिये उसे मुक्त भी नहीं किया जा सकता। अमरीका और जापान ने अपने प्राकृतिक साधनों का उपयोग करने के विदेशों से ही पूंजी ऋण ली थीं। विदेशी पूंजी देश की सम्पत्ति को बढ़ाती है। लाभ बाहर तो जाते ही हैं, परन्तु पगारों का भी एक महत्वपूर्ण लाभ होता है। विदेशी पूंजी ऐसी सम्पत्ति की रचना कर देती है जो पूंजी और च्याज दोहों से अधिक हो जाती है। विदेशी पूंजी से बनी रेलें, नहरें आदि पूंजी के भुगतान के बाद आय का स्थायी स्रोत वन जाती हैं। विदेशी पूंजीवादी शुरू शुरू में हानियां उठाते है, जो देश को लाभ के समान है। भारत में शीशा श्रीर लोहा श्रीर इस्पात के उद्योग प्रारम्भ में श्रसफल हुये श्रीर हानि विदेशियों को उठानी पड़ी। विदेशी पूंजीवादी योग्य संगठन की स्थापना कर नवीन कला को जारी करता है, जो यदि धीरे धीरे प्राप्त करके देश के साहसी व्यवसाइयों को सौंपी जाय, तो निश्चय ही बहुत लाभ-दायक हो।

विदेशी पूंजी के साथ कुछ दोप भी होते हैं। सबसे वड़ी बुराई राजनीतिक चलन की है। जो देश विदेशी पूंजी उपयोग में लाता है वह शीव विदेशियों के प्रभुत्व में चला जाता है। मिस्र और चीन ने इस प्रकार की हानि उठाई है। भारत में भी स्वार्थी हितों की रचना की गई. जो देश के उद्योग धन्यों आदि के लिये हानिकर सिद्ध हुये। इससे देश के प्राकृतिक साधनों का भी विदेशी हितों के लिये शोपण हो सकता है और उससे देश को चिरकाल तक हानि उठानी पड़ती है। विदेशी नियन्त्रण के साथ विदेशी पूंजी 'मृल' उद्योगों (Key Industries) और राष्ट्रीय रचा से सम्बन्धित उद्योगों के मामलों में खतरनाक होती है। विदेशी ज्यवसायों में ऊर्च और महत्वपूर्ण स्थान वे अपने नागरिकों के लिये सुरिवित कर देते हैं और भारतीयों को केवल छोटे काम सौंप दिये जाते हैं। कला-कौशल की विधियों को छिपाकर रखा जाता है। ऐसी दशा में देश को हानि सहन करनी पड़ती है। परन्तु यह दोप विदेशी नियन्त्रण के हैं, विदेशी पूंजी के नहीं। विदेशी प्रवन्ध और विदेशी नियन्त्रण के विना विदेशी पूंजी का स्वागत किया जा सकता है, जो देश के हित में होगा।

६ अप्रेंत १६४० के अपनी औद्योगिक नीति के वक्तन्य में भारत के प्रधान मन्त्री ने साफ साफ शब्दों में घोषित कर दिया कि भारतीय पूजी का अनुप्रण करने के लिये विदेशी पूजी की आध्यस्यकता है। यह कहा गया है कि नियम रूप में न्यवसाय के नियंत्रण और स्वामित्व में अधिकांश भाग भारतीयों के हाथ में होगा देश का जीवन मान उन्नत करने के लिए हमें आर्थिक प्रगतियों को विख्त करना होगा। आधार-मूलके उद्योगों (Key Industries) का निर्माण करना होगा। इन सबकी पूजी की आवश्यकता है, जिसका हमारे यहां पूर्ण अभाव है, जी की आवश्यकता है, जिसका हमारे यहां पूर्ण अभाव है, जो विदेशी पूजी के विना पूरा नहीं हो सकता। विदेशी पूजी देश में केवल हमारी चीए पूजी की पूर्क ही न होगी, परन्छ अथने साथ जान, कुशल व्यापारिक अनुभव अपेर संगठन के

भी लाएगी। १६५१ में रिज़र्व वेंक ने तीन निष्कर्प निकाले— (१) ग्रेर सरकारी तौर पर विदेशी पूंजी केवल इंग्लैंड से प्राप्त हो सकती है; (२) सरकारी तौर पर विदेशी पूंजी अमरीका से आसकती है, और (३) भारत को इन्तिण-पूर्व एशिया में अपने विनियोजनों को पुनः जारी करने की उचित योजना बनानी चाहिए। अप्रैल १६४६ में प्रधान कन्त्री ने विधान सभा में विदेशी पूंजीपितयों की शंकाओं का समाधान इस प्रकार किया था: (१) सामान्य ओंद्योगिक नीति को लागू करने में विदेशी और भारतीय च्यवसायों के वीच कोई भेद-भाव नहीं किया जायगा, (२) विदेशी विनिमय की स्थित के अनुकूल लामों को भेजने और पूंजी को निकालने की उचित सुविधायें दी जांयगी, और (३) राष्ट्रीयकरण होने पर उचित और समान न्तिपूर्ति की जायगी।

विदेशी पूंजी के लिये निम्न उपयोगी चेत्र हैं:—(१) सार्वजित्तक योजनायें, जिनमें विदेशी सामग्री और टेकनिकल ज्ञान की आवश्यकता है, (२) नये उद्योग जिनमें देशी साहस आगे नहीं बढ़ रहा है, (३) जहां घरेळ उत्पादन घरेळ मांग के लिये संतोषप्रद नहीं और देशी उद्योग पर्याप्त रूप में विस्तार नहीं कर रहा है। संयुक्त ज्यवसाय भी आरम्भ किये जा सकते हैं, जिसमें विदेशी औद्योगिक और भारतीय ज्यापारों को परस्पर मिलने का अवसर मिले।

ं पंजी की समता के अतिरिक्त अमरीका के अन्तर्राष्ट्रीय पुनर्निर्माण एवं प्रगतिकारी वैंक तथा आयात-निर्यात वैंक जैसी सरकारी और अंद्र सरकारी संस्थाओं से भी पूंजी प्राप्त हो सकती है। बरेल् उद्योग-धन्धों की पूंजी की समस्याः-

हमारे देश में घरेल्ड ख्योग धन्यों को पूंजी देने की समस्या भी महत्वपूर्ण है अभी तक घरेलू उद्योग धन्धों में संलग्न कारीगर श्रपनीश्रावश्यकतानुसार महाजन दूकानदारों से ऋग तेते हैं। ये दूकानदार कारीगरों को कचा माल भी देते हैं। परन्तु यह सब इस शर्त पर होता है कि कारीगर वना हुआ माल दूकानदार के हाथ ही वेचेगा। माल तैयार होने पर दूकानदार सृत्या श्रन्य कच्चे माल का दाम काट कर शेप मूल्य कारीगर को दे देता है। ऐसा करने में दूकानदार अपने कच्चे माल का अधिक मूल्य छोर तथार माल का कम मूल्य छांकता है। यह काम इतने छोटे हैं श्रीर इतने दूर दूर फैले हुए हैं कि कोई भी वैंक इन्हें ऋगा देना पसन्द नहीं करता। खतः इन्हें सहायता देने के लिये श्रोद्योगिक सरकारी समितियों की स्थापना श्रावश्यक है जो इन लोगों को ऋग दे सकें, सस्ते मूल्य पर कचा माल दिलवा सके ब्रीर उनके वने हुये माल के बेचने का प्रशन्ध कर सकें। अभी तक इमारे देश में ऐसी कुछ इनी गिनी समितियां ही हैं। हमारे देश में जुलाहों की कुछ सहकारी समितियां हैं। उद्योग एक प्रान्तीय विषय है, ख्रतः प्रान्तीय सरकारें भी विभिन्न प्रकार से इन छोटे धन्धों की सहायता करती हैं। वे थोड़े च्याज पर इन्हें ऋण देती है अथवा किराये और खरीद पर मशीन, भूमि इत्यादि देती हैं। वे प्रचार करती हैं, धन्यों का क्रम कियात्मक रूप में दिखाती हैं ध्यौर उनके सम्बन्ध की मन्त्रणा देती हैं। परन्तु सरकार जो सहायता करती हैं, वह तो आदे में नमक के वरावर है खीर उससे इन उद्योग धन्यों को उतना लाभ नहीं होता। इनकी सहायता तो सहकारी समितियां ही पूर्ण रूप से कर सक़ती हैं।

त्र्यतः उनकी स्थापना आवश्यक है।

श्रन्त में यह बात स्पष्ट है कि देश में चतुर्मु खी उन्नति की आवश्यकता है। श्रीद्योगिक वैंकों के खुत्तने की श्रीर आवश्य-कता है। प्रान्तीय कारपोरेशन भी खुलने चाहिये और भारतीय श्रर्थ प्रमण्डल की नीति में भी ध्यतुमंत्र के श्रतुसार परिवर्तन करने चाहिए। इम्पीरियल वैंक छौर दूसरे वैंकों को भी उद्योग धन्धों की आर्थिक सहायता करनी चाहिये। ओद्योगिक वैंक, ज्यापारिक वैंक तथा प्रान्तीय कारपोरेशन किसी उद्योग थन्धे को केवल उसके प्रारम्भ से उसके एक स्तर तक पहुंच जाने के काल-में ही सहायक होते हैं। अन्त में तो इसका वोक जनता को ही उठाना पड़ेगा। छतः इसके लिये हिस्से और ऋण पत्र अधिक प्रचलित करने चाहिये, जिनके लिये सुदृढ स्कन्ध विनिमय वाजारों श्रोर निर्ममन कार्यालय, श्राभिगोपन कार्यालयः विनियोग विन्यास जैसी संस्थात्रों का होना श्रावश्यक है। उद्योग धन्यों की सहायता के तिये विदेशी पूजी भी काम में ली जा सकती है, क्योंकि श्रव भारत स्वतन्त्र हों गया है श्रीर विदेशी पूंजी से होने वाली हानियों का डर दूर हो गया है। घरेछ उदीग धन्धों की सहायता के लिये तो सहकारी समितियों को प्रोत्साहन देना पड़ेगा। वे इनकी श्रार्थिक सहायता पूर्ण रूप से कर सकती हैं।

#### अभ्यास-प्रश्न

१—भारत में श्रीचोगिक वैंकों की इतनी धीमी गति से वृद्धि होने के कारण लिखिये।

२--- श्रीद्योगिक तैंकों से क्या समभते हो ? उनके क्या क्या कार्य हैं तथा वे इनको किस प्रकार सम्पन्न करते हैं। ३—हमारे देश में उदांग-प्रन्तों की दीर्ध-कालीन पूंजी की श्रावश्यकताय किस प्रकार पूरों का जाती है १ इसमें क्या बुटियां है तथा इनको पूर करने के लिये क्या करना चाहिये ?

४—विदेशों में उचोग-धन्धों को श्राधिक सहायता पहुंचाने के लिये क्या क्या सुविधाय दी जाती हैं १ मारत में इन सुविधाशों को कहां तक श्रमनाया जा सकता है !

प्—मारतीय ग्रार्य प्रमण्डल की स्थापना कव ग्रोर क्यों हुई ! इसके कार्यों पर प्रकाश जालिये |

६—भारतीय अर्थ प्रमण्डल की स्थापना देश की श्रीग्रोगिक अर्थ न्यवस्था में कहां तक हितकर सिद्ध हुई हैं ! इसकी पू'जी और संचालन के विषय में संचेष में वर्णन कीजिए |

७—भारतीय प्रवन्ध ग्राभिकर्ता प्रग्राली पर एक छोटा सा निवन्ध लिखिए तथा समकाइए कि भविष्य में इनके दोगों को दूर करने के लिए क्या किया जाय।

द—हमारे देश में घरेलू उद्योग-धन्धों की पू'जी की समस्या का सिंहावलोकन करते हुए उसको सुलमाने के उपाय वतलाइए।

## तेरहवां अध्याय

# कृषि अर्थ समस्या और उसकी व्यवस्था

कृषि अर्थ व्यवस्था भारत में एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है, क्योंकि यहां की जनता बहुत गरीब है और उसके रहन-सहन का स्तर बहुत नीचा है । केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी के अनुसार, एक भारतीय कृषक की औरसत आय ४२ रुपये हैं जब कि कुल ग्रामीण ऋण का परिमाण ६०० करोड़ रुपये हैं, जो बढ़ कर १६४० में १२०० करोड़ हो गया। ग्रामीण ऋण प्रस्तता (Rural Indebtedness) के कारण इस प्रकार हैं:—

- (१) भारतवर्ष में कृषि योग्य भूमि कम है और खेतों पर काम करने वाले श्रिधिक। अतः भूमि और जनसंख्या के वीच समयोजन ठीक नहीं है।
- (२) भारत में किसान का खेत एक इकाई नहीं होता परन्तु कई दुकड़ों में विभक्त होता है। उसे प्रकृति की दया पर भी निर्भर रहना पड़ता है। उसके छोजार थोड़े होते हैं। इन सब बातों के लिये उसे ऋग लेना पड़ता है।
- (३) उसके पशु कमज़ोर होते हैं । उन्हें पूरा चारा नहीं मिलता श्रीर वे श्रकाल तथा बीमारी के कारण मर जाते

हैं। इसितये किसान को नये जानवर खरीदने के लिये ऋग तेना स्वाभाविक है।

(४) फसल की टिडियों, बाढ़ तथा अन्य कारणों से असुरह्मा के कारण भी किसान की फिजूल खर्ची की आदत की प्रोत्साहन मिलता है। उसे मुकदमेवाजी का भी शौक होता है जिसमें वह काफी धन वरवार कर देता है।

(५) घरेळ ख्योगों का नष्ट होना और खाली समय में सहायक धन्धों की कमी भी उसकी ऋग लेने पर वाध्य करती हैं।

(६) किसान का खारथ्य ठीक नहीं रहेता। मलेरियाँ आदि

इसे घेरे रहते हैं।

- (७) यह घिसाई ( Depreciation ) के लिये कोई प्रवन्य नहीं करते । अतः इनकी अचल सम्पंत्ति धीरे धीरें समाप्त हो जीती है।
  - (म) किसान का विवाह तथा ख्रन्य उत्सवीं पर फिजूले खर्ची करना उसके ऋण के परिमाण को ख्रीर भी वड़ा देता है।
    - (६) किसान के ऊपर उसके पुरखों का ऋग भी काफी रहता है, जिसे उसे चुकाना पड़ता है।
    - (१०) ऋण देने वालों के दुष्टतापूर्ण वरीके भी किसान को एक बार पंजे में फंसा कर, फिर उसे वहां से निकलने नहीं देते।
      - (११) छोटे छोटे खेत वालों के लिये मालगुजारी चुकाना कठिन होता है और इसके लिये उन्हें ऋण की आवश्यकता होती है।

(१२) भूमि का मुद्रां प्रसार के कारण वड़ा हुआ मूल्य किसान को अधिक ऋण लेने और महाजन को अधिक ऋण देने के लिये उकसाता है।

ऋणत्व के परिणाम—ज्यादक कार्यों के तिये तिये हुये ऋणं से समृद्धि बढ़ती है, परन्तु अनुत्पादक ऋण किसान के तिये अभिशाप होता है। आर्थिक, सामाजिक तथा नैतिक सभी प्रकार से बुरा प्रभाव पड़ता है।

आर्थिक परिणाम किसान के ऋणी होने से खेती अपूर्ण
रह जाती है और उसमें कोई सुधार नहीं हो पाता। इसिल्ये
जनता गरीन रह जाती है और उनके रहन-सहन के स्तर में
कोई उन्नति नहीं हो पाता। जब किसान अपनी मेहनत का
पूरा फल नहीं पाता तो वह अपने आप को माग्य पर छोड़
देता है और अपनी खिति को सुधारने में किन नहीं लेता है।
इससे उत्पादन कम हो जाता है और उसे अपनी मूमि को
वेचना या वंथक रखना पड़ता है। उसे अपनी उपन को भी
साहकार के हाथ कम मृत्य पर वेचना पड़ता है और हानि
खेठांनी पड़ती है। इस प्रकार छिप की उन्नति सम्भव नहीं
हो पाती।

सामाजिक परिणाम—ऋखदाता तथा ऋणी में बहुधा भगड़ा हो जाता है। भूमि रहित वर्ग बढ़ता है और उनके पास श्राजीविका का कोई साधन न होने के कारण सामाजिक असंतीप फैलता है तथा राजनैतिक श्रान्दोलन को गति मिलती है।

नैतिक परिणाम किसान की सम्पत्ति छिन जाती है और इसके साथ उसकी आर्थिक वर्तन्त्रता भी। जिससे उसका नैतिक पतन हो जाता है और उसे जन्म भर दासता में विताना पड़ता है।

इसिलिये किसान को सस्ती साख (Cheap Credit) की आवश्यकता है, जो वह आसानी से वापस कर सके। किसान को खेती का काम चलाने के लिये तीन प्रकार की साख की आवश्यकता होती है अर्थात् दीर्घकालीन, मध्यकालीन और अल्पकालीन।

दीर्घकालीन साख (Long term Credit) की आवश्यकता—

- (१) कुर्चे, तालाव, वंद नाली वनवाने, जंगलों को साफ करवाने, सिचाई छोर भूमि में सुधार करवाने छादि, के लिये पढ़ती है।
- (२) मध्यकालीन साख (Intermediate Credit) की आवश्यकता मंहने श्रौजारों, पशु मोल लेने तथा मकान खड़े करने के लिये पड़ती है।
  - (३) अल्पकालीन साख (Short term Credit) की आवश्यकता किसान को अपनी वर्तमान आवश्यकताओं जैसे वीज, खाद, भोजन सामग्री इत्यादि, की व्यवस्था के लिये पड़ती है।

किसान श्रपनी श्रावश्यकतार्थे, निम्न साधनों से पूरी करता है:

- (१) सरकारी सहायता द्वारा
  - (२) गांव के साहकार द्वारा
  - (३) देशी वैंकर द्वारा
  - (४) सहकारी साख समितियों द्वारा
  - (१) मृमि प्रवन्धक वेंक द्वारा

सरकार—सरकार १८८३ में भूमि सुधार अधिनियम (Land Improvement Act) पास हो जाने से कुर्ये आदि स्थायी सुधार कार्यों के लिये दीर्धकालीन ऋण देती है और कुपक ऋण अधिनियम (Agriculturists Loans Act) १८८४, के अनुसार बीज, औजार खाद आदि, के लिये अल्पकालीन ऋण भी देती है। इन ऋणों से अकाल इत्यादि के समय पर्याप्त सहायता मिली है।

तकावी ऋण, जैसा कि इन ऋणों का नाम है, लोक प्रिय नहीं हैं। प्रथम तो, ये विशेष कार्यों के लिये ही दिये जाते हैं, जब कि महाजन किसी भी कार्य के लिये ऋण दे देता है। इसलिये किसान महाजन से ही ऋण लेना पसन्द करता है। इसलिये किसान महाजन से ही ऋण लेना पसन्द करता है। दितीय, इन ऋणों के लेने में बहुत समय लगता है और एतीय, उनकी वस्ली बहुत कठोरता से की जाती है। इसलिये वह किसान को प्रिय नहीं हैं। इनके होषों को दूर करने के लिये प्रस्ताव किया गया था। अब विभाजन के बाद से सरकार ने इनके सम्बन्ध में अधिक उदार नीति अपना ली है, जिससे १६४८-४६ में इनकी रकम केवल भारत में ही ६२२ लाख रुपये थी, जब कि १६३७-३६ में इनकी रकम समूचे भारत अर्थात् भारत और पाकिस्तान दोनों में मिला कर केवल धर लाख रुपये थी।

गांव का साहूकार—गांव का साहूकार गांव की कृषि की साख का अत्यक्त महत्वपूर्ण साधन है। ये हो वर्ग के होते हैं : (१) अव्यवसायी और (२) व्यवसायी ... (२) ता गुर्जा अ

अव्यवसायी साहुकारों के अन्तर्गत विशेषतया महास के चेटी, राजपुताना, वंगाल, वस्वई तथा मध्यप्रदेश के वैश्य, जैन मारवाड़ी, निधि, सर्राफ, कोठीवाल, मुल्तानी छादि छाते हैं। सर्राफ सोने चांटी के व्यापार के साथ साथ ऋग देने का कार्य भी करने हैं। कोठीवाल प्रायः जमीदार होते हैं। व्यवसायी साहकारों के विकन्न कठोर कानून यन जाने से अब जमीदार का महत्व बढ़ रहा है।

व्यवसायी साहकारों में. फेरी यांने किश्तिये, कायुली पठान जो कपड़े के ज्यापार के साथ ऋण भी देते हैं छाते हैं। चे लोग छल्पकालीन छावश्यकताछों के लिये ऋगा देते हैं । गांव का व्यवसायी साहकार छोटी रकम के ऋगों की केवल अपनी वहीं में लिखकर बिना किसी गवाही के दे देना है। परन्तु श्रधिक रक्तम के ऋगों के लिये वह प्रामिसरी नोट लिखवा लेता है। वह किसान को विना जमानत के ऋग् इस श्रीशा में देता है कि वह अपनी फसल उसके हाथ या उसके द्वारा वेचेगा। ऋग की रकम श्रधिक होने पर श्रीर ऋग दीर्घकाल के लिये होने पर वह भूमि, जेवर या मकान वंधक (Mortgage) रखवा लेता है। वह किसान की ऋग लेने की आवश्यकताओं के कारणों की जांच पड़ताल नहीं करता श्रीर ऋग उत्पादक तथा श्रनुत्पादक दोनों कार्यों के लिये विना किसी हिचकिचाहट के दे देता है। यह सूद दर सुद लगाता है जिससे शीव ऋण की रकम वढ़कर एक वहुत बड़ी रकम हो जाती है। इनके श्रतिरिक्त नेश में कुछ महाजन ऐसे भी हैं, जो एक स्थान पर लेन देन न करके कई जगह यह कार्य करते हैं। वे गांवों में समय समय पर आते रहते हैं श्रीर तेन देन का कार्य करते हैं। इनमें पठान, कायुली, उत्तर प्रदेश के किश्तवाले, मध्य प्रदेश के रोहिला और विहार बड़ीसा के गोसाई और नागा मुख्य हैं। ये महाजन ऋए

देकरें ऋगें लेने वाले के श्रेगूठे का निशान श्रेंपनी वंही पर ले लेते हैं और प्रति मास एक रुपया वसूल करते रहते हैं। सूद की दर भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न होती है। बैंकिंग कमेटियों के मतानुसार सुरिचत ऋगों पर सूद की १२ प्रतिशत से ३७३ प्रतिशत तक होती है। श्ररिचत ऋगा पर यह दर ७५ प्रतिशत व १४० प्रतिशत तक भी होती है। कहीं कहीं तो ३०० प्रतिशत तंक व्याज की दर चली। जाती है। इस ऊंची व्याज की दर के निम्न लिखित कारण है:

- (१°) केहीं कहीं साहूकार के अतिरिक्त और कोई सूट्र पर ऋगं देने वाला नहीं होता। इसलिये वह मनमाना सूद लेतें हैं।
- (२) किसी किसी गाँव में साहूकार भी नहीं होते छोर वहां के लोगों को छास पास के गाँव के महाजन के पास ऋण के लिये जाना पड़ता है। छापस में छच्छी जान पहचान न होने के कार्या साहूकार ऊँची ब्याज की दर लेते हैं।
- (र्हे) माँव की अपेत्ता साह्कार के पास कम पूंजी रहती है, इसलिये भी वह अधिक न्याज दर लेता है।
- (४) गाँव वाले अनपड़ और अशिनित होते हैं। वे इस बात का पता लगाने की ही कोशिश नहीं करते कि ऋण कहां कम सद पर मिलेगा। वे तो अपने गाँव के साहूकार से ही ऋण े ले लेते हैं, चाहे वह कितना ही न्यां से ।
- ं ﴿(४) उधार लेने वालों पर उपयुक्त जमानत न होने के कारण भी उन्हें अधिक व्याज देना पड़ता है।
- (६) साहूकार छोटी छोटी रकम बहुत से लोगों को देता है। अतः उसके नियन्त्रण, वसूली प्रवन्ध आदि, में उसकी

पर्याप्त सार्च करना पड़ता है ध्योर उसको सूद की दर बढ़ानी पड़ती है।

केंची च्यान दर के श्रतिरिक्त साह्कार श्रीर भी कुई दूषित कार्य करते हैं। वे कभी कभी किसान को ठग लेते हैं। कोरे काग्रज पर अंगृहा लगवा कर वे उनमें मनमानी रक्तम लिख लेते हैं। जय किसान थोड़ा थोड़ा रुपया चुकाता है तो वह काराज पर नहीं चढ़ाया जाता। मुनीम जो बहुचा इन साहूकारों का कार्य करते हैं मनमानी करते हैं श्रीर बहुत सी चीज कर्जदारों से मुक्त ले लेते हैं। कहीं कहीं तो, कर्जदार की महाजन का टास वन कर रहना पड़ना है। इन दोपों के होते हुये भी साहूकार का गाँव में एक विशेष ग्यान है, हालाँकि ऋण के ज़ानून वन जाने से साहूकारों के काम में कुछ कमी आ गई है। गाँव वाला साहुकार के पास ही जाना श्राधिक पसन्द करता है, क्योंकि उसके पास पहुँचना श्रासान है, उसके व्यव-साय की प्रणाली सीधी-सादी तथा लोचदार है, उसका ऋऋ लेने वाले के साथ घनिष्ट तथा व्यक्तिगत सम्बन्ध होता है। उसके परिवार के साथ उसके वंश परम्परागत सम्बन्ध होते हैं। वह उत्पादक तथा अनुत्पादक दोनों कार्यों के लिये ऋग देता है और विना स्पष्ट सम्पत्ति के भी ऋगा दें देता है।

# साहकार के पतन के कारण-

- (i) साह्कार को ऋण वसल करने में वड़ी कठिनाई पड़ती है। उसको घादालत से डिग्री ग्राप्त करने में वहुत , श्रीर रुपया खर्च करना पड़ता है।
- (ii) कई कानूनों जैसे पंजाव का गैर कृपक को भूमि इस्तांतरित न करने काक़ ानुन, कुसीदी ऋगा क़ानून ( Usurious

Loans Act) छादि के वन जाने से भी, साहूकार की कठि-नाइयां वढ़ गई हैं। वहुत से लोग ऋण लेकर दिवालिया कानून (Insolvency Act) की शरण ले लेते हैं।

- (iii) सहकारी सिमतियां भी साहूकारों के कार्य में एक वाघा हैं।
- ( iv ) कुछ साहूकारों ने इस व्यवसाय को छोड़कर अन्य व्यापार करना आरम्भ कर दिया है ।
- (v) उनके दृषित कार्यों के कारण जनता का उनमें से विश्वास उठता जा रहा है।
- (vi) इनकी प्ंजी बहुत कम है; श्रतः यह ऋण देने में श्रसमर्थ रहते हैं।
- ( vii ) साह्कारों में कोई संगठन नहीं है और उन्हें अन्य साख संस्थाओं से प्रतिस्पर्छो करनी पड़ती है।
- ( viii ) त्राजकल चैंक, बिल हुंडी का चलन श्रधिक होने लगा है, परन्तु ये लोग इनसे श्रनिभन्न हैं।
  - (ix) इनकी न्याज की दर भी वहुन ऊँची होती है।
- (x) इनके लिये अनुज्ञापत्र (Licence) आवश्यक हो गया है और यह उसे नहीं लेना चाहते।

साहकारों को सुधारने के कुछ सुकाव

साह्कार अपने दोषों के होते हुये भी भारतीय भामीए। अर्थ व्यवस्था का एक अनिवार्य अंग है। वंगाल अकाल कमीशन के मतानुसार साह्कार अभी बहुत समय तक गाँवों में ऋए। बांटने के कार्य को मुख्य रूप से कनता रहेगा। बसे पूर्णतया नष्ट नहीं किया जा सकता, परन्तु बसमें सुधार की आवश्यकता है। उनके दोषों को दूर करने के लिये वंगाल विहार, मद्राम,

उड़ीसा केन्द्रीय वैंकिंग कमेटियों ने प्रत्येक साहूकार को अनुझा पत्र ले लेने का सुभाव दिया है। यह अनुझा पत्र उन्हें स्वतः ही लेना चाहिये। अनुझा पत्र में निम्न वातों का उल्लेख होता चाहिये:—

- (i) व्याज की दर, एक निश्चित दर से अधिक नहीं होगी।
- (ii) उन्हें अपने हिसाव ठीक ढंग से रखने होंगे, जिनका निरीच्या सरकारी अंकेच्कों (Auditors) के द्वारा किया जायगा।
- (iii) उनको प्रत्येक ऋगी का हिसाव छलग छलग रखना पड़ेगा छोर समय समय पर उसकी नकल प्रत्येक ऋगी के पास भेजनी पड़ेगी।
- ्र(iv) उनको रकम प्राप्त करने पर प्रत्येक ऋगी को रसीद देनी पड़ेगी और उसकी प्रतितिषि श्रपने पास रखनी पड़ेगी।
- ं ( v ) यदि वे सद दर सद ( Compound Interest ) लेते हें तो वह ऋग् की रक्स में कम से कम एक वर्ष वाद जोड़ा जा सकेगा।
- ( vi ) इनको एक निश्चित कोप ( Reserve Fund ) भी रखना पडेगा।

इन प्रतिवन्धों के वहती साहूकारों को कुछ सुविधायें भी दी जांयगी जो इस प्रकार हैं:—(१) उनके माल गोदाम की रसीट पर दिये ऋण की वसूली के श्रधिकार सरकारी श्राय वसूली के श्रधिकारों की तरह होंगे।

(२) दूसरे वेंक इनको छपिपत्रों की जमानत पर ऋग

- ं (३) एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की सुविधार्ये इन्पीरियल वैंक इन्हें दूसरे वैंकों की तरह देगा।
- (४) वे डाकखाने में चाळू खाता खोल कर चैक द्वारा रुपया निकाल सर्केंगे।

वम्चई, पंजाव और आसाम कमेटियां साहू कारों के अनुज्ञा पत्र तेने के पत्त में नहीं थीं। उनका कहना था कि अनुज्ञा पत्र भी प्रथा दो वातों के लिये जारी करने का विचार थाः (१) स द की दर कम करने के लिये और (२) साहू कारों के दूपित कार्य रोकने के लिये।

व्याज की दर कम करने के लिये जनता में शिचा तथा मितव्यियता का प्रचार छोर छान्य वैंकों की उन्नति होना छाव-श्यक है, जिसके लिये समय की छावश्यकता है। इस समय के बीच में निम्न उपाय करना चाहिये:—

- (i) क्रुसीदी ऋण सम्बन्धी कानून का पूरा पूरा लाभ उठाना चाहिये।
- (ii) ईमानदार साह्कारों को वसूली में सुविधा देनी चाहिये, जिससे उनके ज्यय कम हो जांय और वे सद की दर घटा सकें।
- (iii) साहूकारों को सहकारी सिमतियों में शामिल होने के लिये प्रोत्साहन देना चाहिए।
- (iv) छुछ थोड़े से साह्कारों को संयुक्त पूजी वाली वेंकों को आइतिया बना देना चाहिए।
- (v) बड़ी बड़ी बैंकों को साहुकारों की शाख (Branch office) मात लेना नाहिए।

(vi) जो साह्कार अन्य न्यापार छोड़ने को राजी ही उन्हें रिजर्व वैंक को अपना सदस्य बना लेना चाहिए।

साहूकारों के दृषित कार्च रोकने के लिए निम्न उपाय पर्याप होंगे:—

- (i) कुसीदी ऋग सम्बन्धी कानून, हिसाब ठीक रखने के कानून तथा अन्य द्याज तथा आमीए। ऋग सम्बन्धी कानूनों का पूरा पूरा उपयोग करना चाहिये।
- (ii) पंजाय के हिसाव सम्यन्धी क़ानून झौर झंग्रेज़ी साहूकारी क़ानून की तरह यहां भी क़ानून बना देने चाहिये।
- (iii) सरकार को काबुली और पठानों की निगरानी रखनी चाहिए और यदि वे कर्जदारों पर कठोरता का वर्तान करते पाये जांय तो उनके विरुद्ध कार्यवाही करनी चाहिए।
- (iv) अवालत को उन मामलों को रह करने का पूरा अधिकार होना चाहिए जो साहकार द्वारा किसी दूर देश के व्यक्ति के विरुद्ध अदालत में लाये जांग।
- (v) प्रान्तीय सरकारों को जनता में शिला का प्रचार करना चाहिये और इन क़ानृनों का प्रचार करा देना चाहिये।

श्रतुज्ञा पत्र तेने का कानून श्रभी तक पंजाब, मध्यप्रदेशा बंगाल, विहार तथा च्डीसा में ही पास हो पाया है और विना श्रतुज्ञा पत्र के साहकारों के कार्य कातून विरुद्ध माने जाते हैं। इन कानूनों के श्रतुसार निन्न वार्तो पर रोक है:—

(i) चक्रवर्ती व्याज लेना (ii) उन ऋगीं के खर्चें ब्राहक से लेना जो इस कानून में नहीं खाते हैं (iii) मूठे दांवे (iv) ऋगियों को खनावश्यक रूप से उराना धमकाना, (v) ब्रान्त के वाहर रहने वालों को ऋगि देना (vi) समीदारों द्वारा श्रपने लगान के धन को ऋग में परिणित कर देना (vii) हिसाव को ठीक ढंग से न रखना।

मद्रास में च्याज मूलधन का दूना होने पर ऋग खत्म हो जाता है तथा आसाम में मूलधन से अधिक रक्षम की डिग्री च्याज के रूप में नहीं दी जाती।

#### देशी वैंकर

भारतवर्ष में वैंकिंग च्यवसाय बहुत पुराना है। वैदिक काल के साहित्य से यह बात स्पष्ट जात. होती है कि ईसा से दो हजार वर्ष पूर्व भी भारतवर्ष में रुपया उधार लेने देने की प्रथा चाछ् थी। मनुस्मृति से भी यह पता चलता है कि देश में लेन देन का कार्य बहुत बढ़ा चढ़ा था। बुद्ध कालीन साहित्य से भी यह प्रकट होता है कि भारत में ऐसी संस्थायें मौजूद थीं जो विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारियों तथा अन्य साहसी व्यक्तियों को रुपया उधार देती थीं। इनको श्रेष्टी (वैंकर) के नाम से पुकारा जाता था। कौटिल्य का अर्थ-शास्त्र भी इस बात का प्रमाण देता है कि भारत में उस समय व्याज पर रुपया उधार लेने देने का प्रचलन था।

१२ वीं शताब्दी में भारत के ज्यापार में और भी वृद्धि हुई जीर हुएडियों का चलन आरम्भ हो गया। प्रारम्भिक मुस्लिम काल तथा मुरालों के समय में देशी वैंकरों का महत्वपूर्ण स्थान था। यह देश के आन्तरिक तथा विदेशी ज्यापार के लिये साख का प्रवन्ध करते थे और शासकों के लिये भी आवश्यकता के समय ऋग की ज्यवस्था करते थे। मध्य कालीन भारत में कोई ऐसा राज्य न था जहां कोई प्रमुख वैंकर न हो। यह वैंकर जगत सेठ और नगर सेठ कहताते थे और इनकी समाज और दरवार में बहुत मान प्रतिष्ठा थी। इस समय देशी वैंकरों

का ही वोलवाला था, तथा मुराल साम्राज्य की ऋवनित के साथ इनके व्यापार तथा प्रतिष्टा को भी बहुत धका पहुंचा। मुग़ल साम्राज्य के छित्र भिन्न हो जाने से देश में अशान्ति फैल गई और वहुन से शासक अपना ऋग न चुका सके। जिसके कारण यह भी अपनी जमा राशि का भुगतान न कर सके स्त्रीर इनकी प्रतिष्ठा कम हो गई। इसके छातिरिक्त इस समय अंदेजी भी भारत में आ चुके थे जो इनसे परिचित न थे। उनके कार्य के ढंग हा दूसरे थे और देशी वैंकर उनके कार्य में सहायता न दे सके जिससे इनकी प्रभुता में कमी आ गई। १८३४ के बाद देश के सब सिक्के ग़ैर क़ानूनी घोषित कर चाँदी का रुपया प्रमाणिक सिक्षा वना दिया गया श्रीर देशी वैंकरों के सिक्षों के श्रदला बदली के लाभदायक कारोबार का भी श्रन्त हो गया जिससे इनको वहुत चित हुई श्रीर इनका महत्व घट गया। परन्तु अव भी ये वैंकर अपनी प्राचीन पढ़ित के अनुसार ही अपना कार्य चलाते हैं श्रीर देश के श्रान्तरिक व्यापार में बहुत हिस्सा वँटाते हैं। देहातों में जब भी इनका एक महत्वपूर्ण स्थान है।

परिभाषा—केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी के अनुसार खदेशी वैंकरों की परिभाषा में कोई भी व्यक्ति या निजी कर्म इम्पीरियल वैंक, विनिमय वैंकों, सहकारी समितियों तथा व्यापारिक वैंकों को छोड़ कर सम्मिलित की जा सकती है जो जमा प्राप्त करें उधार दे तथा हुएडियों का व्यवसाय करें।

डाक्टर एल० सी० जैन के अनुसार कोई भी व्यक्ति या निजी फर्म स्वर्शी वैंकर की सूची में आ जायगी यदि वह उधार देने के अतिरिक्त जमा प्राप्त करे या हुएडियों का व्यवसाय करें या यह दोनों कार्य करें। श्रतः वे सब व्यक्ति या निजी फर्म जो उधार देने के श्रतावा जमा भी प्राप्त करते हैं श्रीर हुस्डियों का व्यवसाय भी करते हैं स्वदेशी वैंकर कहलाते हैं ।

### साहकार और स्वदेशी वैंकर में भेद

- (१) साहूकार तो केवल अपनी पूंजी को ही ऋण पर देता है परन्तु स्वदेशी वेंकर ऋण देने के अतिरिक्त जमा भी प्राप्त करते हैं और हुंडी का व्यवसाय भी करते हैं। किन्तु बहुत से वेंकर जमा नहीं लेते। भिन्न भिन्न वैकिंग जांच कमे टियों के अनुसार जमा प्राप्त करना देशी वैंकरों का मुख्य लच्छा नहीं है परन्तु हुंडी का व्यवसाय करना उनका एक मुख्य लच्छा है।
- (२) साहूकारी का काम तो लगभग सभी जाति के लोग करते हैं, परन्तु वैंकिंग का कार्य कुछ विशेष जाति के ही लोग करते हैं। उनमें मारवाड़ी, वैश्य, जैनी, चेट्टी, खत्री तथा शिकार पुरी मुलतानी मुख्य हैं।
- ्(३) साहूकार ऋधिकतर उपभोग के लिये ही ऋग देता है, परन्तु स्वदेशी बैंकर उत्पत्ति तथा उपभोग दोनों के लिये ऋग् देते हैं।
- '(४) स्वदेशी वैंकर को हुप्डियों में व्यवसाय करना श्रावश्यक है; साहुकार ऐसा नहीं करता।
- (४) स्वरेशी वैंकर ऋण के लिये जाने के कारणों की
   भी जांच करता है पर्न्तु साहकार ऐसी कोई जांच नहीं करता।
- √(६) स्वदेशी वैंकर जमानत पर ऋण देता है, परन्तु साहूकार बिना जमानत के भी ऋण दे देता है।
- (७) स्वदेशी वैंकर का ऋण जल्दी वापिस कर दिया जाता है परन्तु साहूकार का ऋण वहुत समय तक चलता है।

( म ) स्वदेशी वेंकर के ऋणों में व्याज की दर बहुत कम होती है जब कि साहूकारी ऋगों में यह दर बहुत इंबी

कहीं कहीं २००% तक होती है। स्वदेशी वेंकर तीन प्रकार के होते हैं — (१) वे जिनका वैंकिंग ही मुख्य काम है, (२) वे जिनका मुख्य काम वैंकिंग है परन्तु जो साथ में थोड़ा झन्य न्यापार भी करते हैं, (३) वे जो वैंकिंग तथा ज्यापार दोनों कार्य करते हैं।

देशी वेंकर कोठीवाल, सर्शफ तथा चेट्टी इत्यादि के नाम से पुकारे जाते हैं। वहे देशी वैंकर अपने कार्यालय वर्त्वई, कलकत्ता, मद्रास इत्यादि बड़े बड़े ज्यापारिक केन्द्रों में रखते है, जिनका काम उनके मुनीम और गुमारते, जो आयन्त कुशल भ्रोर ईमानदार होते हैं, वड़ी सफलता के साथ चलाते हैं। चे मुनीम और गुमाइते श्रपने कारोवार की रिपोर्ट प्रधान कार्यालय को भेजते रहते हैं। श्रधिकतर देशी वैंकर स्वतन्त्र रूप से काम करते हैं, परन्तु फिर भी डनमें से कुछ छाव भी ऐसे संघों के सदस्य हैं, जो 'महाजन' कहलाते हैं और अव भी उत्तर श्रीर दक्षिण भारत में पाये जाते हैं। इनका मुख्य कार्य धार्मिक तथा सामाजिक होता है। कभी कभी वे हो वैकरी के बीच सगड़ा निपटाने और टिवालिया अवालत का भी काम करते हैं। पिड़ते वर्षी में देशी वेंकरों ने अपने कुछ संब स्थापित किये हैं। वैसे इनमें पारस्परिक सहयोग की कमी षाई जाती है।

इन वैंकरों का कारोवार पारिवारिक होता है, जो पीढ़ी टर पीढ़ी चलता रहता है। इनकी वैंकिंग की कोई विशेष शिला नहीं दी जाती 'इनके विकिंग के तरीके सरल और मन्ते होते हैं ध्योर इनका न्यापारिक क्षेत्र बहुत छोटा। ग्राहक इनके पास किसी भी समय जा सकता है श्रीर श्रासानी से हिसाव खोल सकता है । ये अपने हिसावों को गुप्त भी रखते हैं, और श्रपने ब्राहकों का हिसाव समय समय पर देते रहते हैं। इनके खाते श्रीर हिसाव सही श्रीर साफ होते हैं। ये व्याज पर धन जमा नहीं करते श्रीर इनकी व्याज दर भिन्न भिन्न प्रान्तों में भिन्न भिन्न, है। इनके काम करने के ढग बहुत कम खर्चीले होते 🐮 🗸 इनके कार्यालय में केवल कुछ मुनीम और एक आध तिजोरी होती है, अधिक फर्नीचर की आवश्यकता नहीं होती। देशी वैंकर वैंकिंग के साथ साथ श्रीर भी व्यापार करते हैं, परन्तु दोनों के खाते श्रलग श्रलग नहीं रखते। इन वैंकरों का काम अधिकांश पुराने पुरतैनी ब्राहकों से होता है। इसलिये अपने ब्राहकों की आर्थिक रिथति व उनके व्यापर की दशा से भली भांति परिचित होते हैं श्रीर आसानी से ऋण दे देते हैं। ऋण देने के वाद भी ये प्राहक के न्यापार की निगरानी रखते हैं, जिससे इनका रुपया बहुत कम इबता है। न्यापारिक वैंकों के लिये यह काम बहुत कठिन है। ये साहूकार को भी सहायता देते हैं। जमा किया हुआ रुपया यह तुरन्त मांगने पर वाविस दे देते हैं। इसलिये इनको यथेष्ट नक़द् कोष भी अपने पास रखना पड़ता है।

ये साहूकारों के सब कार्य करते हैं और उन्हीं की तरह प्रणपत्र, रहन, किश्त, वोंड, गिरवीं या खाते पेटे के तरीके से ऋण देते हैं। ये वैंकर चाछ जमा और मुद्दती जमा दोनों लेते हैं। सूद की दर मौसम, रक्षम और समय के ध्रनुसार भिन्न होती है। ध्रधिकतर देशी वैंकर अपनी पूंजी पर ही निर्भर रहते हैं। वैसे कभी कभी ये वैंकर इम्पीरियल वैंक से भी ध्रावश्यकता के समय ऋण लेते हैं। सीजन के समय ये छापस में भी एधार लेते देते हैं। यड़े यड़े केन्द्रों में वे इम्पोरियल वेंक तथा छन्य न्यापारिक वेंकों से भी प्रामिसरी नोट पर ऋण लेते हैं या हुप्टिड्यों को वेंकों से भुना कर छाधिक रूपया प्राप्त करते हैं।

देशी वैंकर किसानों को सीचे ऋण नहीं देते। वे साहुकारों को ऋण देते हैं और साहुकार किसान को। ये न्यापारियों और आढ़ितयों को भी ऋण देते हैं, जो खेती की फसल कय करते हैं। वे आन्तरिक न्यापारी को फसल की जमानत पर नकद साख देते हैं। वहुत से देशी वैंकर अपना रूपया मुहती जमा के रूप में मिलों में जमा कर देते हैं और कम्पनियों के शेयर रख कर उनको अधिक समय के लिए ऋण दे देते हैं। ये बहुधा प्रोमिसरी नोट पर भी ऋण दे देते हैं। रक्षम अधिक होने पर, ये प्रोमिसरी नोट पर जमानतदार के भी हस्ताचर ले लेते हैं, नहीं तो ज्याज बहुत अधिक लेते हैं। यड़ी रक्षम के ऋण के लिये ये भूमि तथा इमारत को गिरवीं रख लेते हैं। कभी कभी ऋण लेने वाला प्रोमिसरी नोट के स्थान पर एक रसीद लिख देता है या स्टाम्प पर ऋण के वारे में लिख देता है, और कभी कभी उसका वैंकर की वहीं में हस्ताचर कर देना और स्टाम्प लगा देना ही काफी होता है।

ऋण देने के अतिरिक्त देशी वैंकर हुएडी का भी बहुत वर्ड़ व्यापार करते हैं। ये हुएडियां कई प्रकार की होती हैं। दर्शनी हुएडी का भुगतान तुरन्त करना पड़ता है। मुद्दती हुएडी का भुगतान एक मुद्दत अर्थान् एक निश्चित अवधि के बाद करना पड़ता है। यह अवधि ११, २१, ३१, ४१ दिन इत्यादि ३६१ दिन तक होती है। धनी जोग और शाह जोग हुएड़ी का भुगतान उनके वास्तविक स्वामी को ही करना पड़ता है। रालत भुगतान पर उनके असली स्वामी को फिर भुगतान करना पड़ेगा। कभी कभी ये लोग हुएडियां अपने ज्यापारियों और एजेएटों को आर्थिक सहायता देने के लिये भी लिखते हैं। देशी वैंकरों के पास हुएडियों का भुनाना तथा पुनः भुनाना भी होता है। ये हुएडियों वाजार दर से भुनाई जाती हैं जो घटती बढ़ती रहती हैं। ये वैंकर हुएडियों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान को रुपया भेजने की भी सुविधा देते हैं। बहुत से वैंकर वैंकिंग के काम के साथ अन्य ज्यापार भी करते हैं, क्योंकि उससे इन्हें बहुत लाभ होता है। ये सहे बाजारों में हिस्सों, जृट, रुई के सीदे करते हैं। वे जनरल मर्चेन्ट्स, आढ़ितये व ज्वेलर्स का कार्य भी करते हैं और शकर, तेल, आड़ित व ज्वेलर्स का कार्य भी करते हैं और शकर, तेल, आड़े, कपास जूट इत्यादि के कारखाने भी चलाते हैं। वे आयात की वस्तुओं में अपनी पूंजी लगाते हैं और निर्यात की वस्तुओं को बड़े बड़े शहरों और वन्दरगाहों तक पहुंचाने में सहायता देते हैं।

वैंकर तथा व्यापारिक वैंकों का अन्तरः—

च्यापारिक वैंकों की स्थापना मारतीय कन्पनी विधान द्वारा होती है और वे अपना कार्य बैंकिंग विधान के अनुसार करते हैं; परन्तु देशो वैंकरों के लिए कोई ऐसा विधान नहीं है।

व्यापारिक वैंकों की खिधकतर पूंजी जमा स प्राप्त होती है, परन्तु देशी वैंकर बहुत कम जमा प्राप्त करते हैं। ज्यापारिक वैंकों स धन चैंक द्वारा निकालां जाता है, किन्तु देशी किर नक्षद रुपया वापस करने में चैंक का प्रयोग नहीं करते। ये ज्यापारिक वैंकों की तरह कटौती तथा पुनर्कटौती का काम नहीं करते।

देशी वैंकर अचल सम्पत्ति की जमानत पर लम्बे असे के लिए ऋण देते हैं, परन्तु यह ज्यापारिक वैंकों की नीति के

विरुद्ध है, जो अधिकतर थोड़े समय के लिए ही ऋण हैते हैं। इनकी ज्याज दर वैंकों की अपेचा अधिक होती है। देशी वेंकर सहे के वाजारों में भी सौदा करते हैं और अन्य ज्यापार में भी भाग लेते हैं, परन्तु ज्यापारिक वैंक ऐसा नहीं करते। ये वैंकर निर्यात को सहायता नहीं पहुँचाते जब कि ज्यापारिक वैंक ऐसा करती है। इन वेंकरों को अपने प्रामीण प्राहकों की आर्थिक स्थिति का ज्यापारिक वैंकों की अपेचा अधिक ज्ञान रहता है। इसलिए ये उन्हें विना ज्ञमानत के भी ऋण दे देते हैं। रिजर्थ वैंक के साथ देशी वेंकरों का ज्यापारिक वैंकों की अपेचा वहुत कम सम्बन्ध है।

देशी वेंकरों का अपने शाहकों से सम्बन्ध:—देशी बेंकरों का उनके शाहकों से बहुत अच्छा सम्बन्ध रहता है। सभी वेंकिंग जांच कमेटियों ने उनकी अपने शाहकों के प्रति ईमानदारी और सबाई की प्रशंसा की है। उनके शाहकों में उनकी बहुत प्रतिष्ठा है। वे उनके बहुत निकट सम्पर्क में रहते हैं और वेंकर उनको ज्यापार सम्बन्ध सलाह भी देते रहते हैं और उनके कारोबार पर भी दृष्टि रखते हैं, जिस कारण वे शाहकों की आर्थिक स्थित से बहुत अच्छी तरह परिचित रहते हैं। इम्पीरियल वेंक तथा ज्यापारिक वेंकों के साथ सम्बन्धः—

देशी वेंकरों और इम्पीरियल तथा न्यापारिक वेंकों में कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं है। पहले तो देशी वेंकर इनकी सहायता चाहते ही नहीं और जब भी वे इनसे ऋण लेना चाहते हैं, तो यह वेंक उनके कारोबार की भट्टे ढंग से जॉच पड़ताल करते हैं जो उन्हें अखरता है। व्यापारिक वेंकों का कहना है, कि देशी वेंकरों की स्थिति का पता लगाना किंठन है और वे सट्टों के कामों में फंसे रहते हैं। इसिल्ये उन्हें ऋण देने के लिये इन वैंकों को देशी बैंकरों की जांच पड़ताल करना आवश्यक हो जाता है। परन्तु जिन देशी वैंकरों पर इन्हें विश्वास हो जाता है और जो इनकी स्वीकृत सची में आ जाते हैं, उनकी यह ज्यापारिक वैंक पर्याप्त सहायता करते हैं। यह उनको प्रणपत्रों की जमानत पर जिन पर कम से कम एक या दो इस्ताचर हों नक़द साख प्रणाली के अनुसार उधार देते हैं। ये देशी वैंकरों की हुण्डियों को भी आवश्यकता पड़ने पर भुनाते हैं और उन्हें द्रज्य एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजने की भी सुविधा देते हैं, परन्तु ये देशी वैंकरों पर लिखे हुये चैकों को नहीं लेठे हैं।

देशी बैंकरों के पतन के कारण

- (१) श्रंग्रेजी एजेन्सी हाउसों के स्थापित हो जाने के कारण इनके विदेशी विनिमय तथा विदेशी व्यापार के काम का अन्त हो गया।
- (२) सहकारी वैंक श्रीर च्यापारिक वैंकों की प्रतिस्पर्द्धा के कारण, इनको काफी चृति पहुँची है।
- (३) हुँडियों पर अधिक स्टाम्प ड्यूटी होने और प्रण्यत्रों पर रजिस्ट्रेशन फीस लगाने से उनके हुएडी के कारोबार में काफी हानि हुई।
- (४) वेंकर्स सात्ती विधान (Bankers' Evidence Act) में जो वेंकों को सुविधार्य प्राप्त हैं, देशी वेंकरों को प्राप्त नहीं हैं। इसी प्रकार के अन्य विधानों के कारण भी इन्हें पर्याप्त चृति हुई है।
  - (४) निर्यात करने वाली फर्मी ने भी देश के अन्दर मंडियों और व्यापारिक केन्द्रों में अपनी शाखार्ये खोल ली हैं

जिसके कारण इनके आन्तरिक तथा एजेन्सी कारोवार को धका लगा।

- (६) जनता इनके दूषित कार्यों से रुष्ट है। इसलिये इनके पास कम धन जमा कराती है।
- (७) यह अपने च्याज की दर कम नहीं कर सके। इस कारण यह विल वाजार की उन्नति में सहयोग देने में असमर्थ रहे।
- (द) इम्पीरियल वैंक जो देश की सब से बड़ी वैंक थी सबदेशी वैंकरों की कुछ सहायता न कर सकी।
- (६) विदेशी न्यापार का काम आज कल सब विनिमय वैंकों के हाथ में चला गया है और सरकारी कोषों के स्थापित हो जाने से, इनका रेवेन्यू जगाने का कार्य भी इन से छिन गया है।
- (१०) देश में न्यापार का विस्तार हो जाने के कारण, इन्होंने अपना ध्यान सट्टे श्रीर न्यापार की तरफ श्रधिक लगा दिया है।

पिछले घर्षों से वड़े वड़े स्वदेशी वेंकर श्रव श्रपने प्राचीन वैंकिंग ढंग को वदल कर श्राधुनिक ढंग श्रपनाने लग गर्चे हैं।

देशी वेंकरों के दोप—(१) देशी वेंकर अधिकांश इकियानृसी छौर रूढ़िवादी हैं। ये आधुनिक वेंकिंग प्रणाली से बहुत दूर हैं। इनके काम का ढंग दकियानृसी होने कें कारण ये आधुनिक वेंकों के मुकाबले में टिक नहीं सकते।

(२) इनका संगठन अच्छा नहीं है और यह एक दूसरे से इंग्यों करते हैं।

- (३) इनका व्यापार कुछ परिवारों तक ही सीमित रहता है। इस के कारण ये बहुत कम जमा प्राप्त कर पाते हैं और देश की बहुत सी पूंजी बेकार पड़ी रहती है।
- (४) वे व्यापार में हुएिडयों का वहुत कम उपयोग करते हैं और नकद रुपये से ही लेन देन करते हैं।
- (४) ये वेंकिंग के कारोबार के श्रतिरिक्त श्रन्य व्यापार भी करते हैं श्रीर सोने चांदी के वाजारों में सट्टा करते हैं।
- (६) इनको जमा पर अधिक पूंजी न प्राप्त करने के कारण इनकी पूंजी मांग के अनुपात में कम रहती है।
- (७) इनका हिसाव रखते का ढंग पुराना हे और अधिक-तर ये उसको गुप्त रखते हैं।
- (二) ये बिल, चैक आदि प्रमुख साख पत्रों का उपयोग नहीं करते।
- (६) उनका व्यापारिक वैंकों से कोई घनिष्ट सम्बन्ध नहीं होना। इसलिये देश में दो मुद्रा वाजारों की सृष्टि हो जाती है। रिजर्व वैंक का भी इन पर कोई विशेष नियन्त्रण नहीं है।

ें ईतना होते हुये भी देशी वैंकरों की देश की आवश्यकता है क्योंकि देश में बड़े नगरों और ज्यापारिक केन्द्रों को छोड़ कर ज्यापारिक वैंकों की शाखार्य नहीं हैं। छोटे छोटे नगरों, मंडियों और विशेषकर गांवों में देशी वैंकर की बहुत आवश्यकता हैं। वे अनुभवी होते हैं, उन के काम के ढंग बहुत कम खर्चीलें हैं। अतः उनको नष्ट न होने देकर उनमें सुधार की आवश्यकता है, जिससे वे देश का हित कर सकें। केन्द्रीय वैंकिंग कमेटी का मत है कि देशी वैंकरों के दोप दूर करके उन को आधुनिक वैंकिंग से मिला देना चाहिये। ईसके कमेटी ने

निम्न कारण बतावे हैं:

(१) भारतवर्ष में २४०० गांवों में से जिनकी आवादी ४००० है, केवल १६४४ गांवों में, केवल कोई वैंक या उसकी शाख है, शेप गांवों में देशी वैंकर ही काम करते हैं। व्यापारिक वैंकों तथा श्रन्य सहकारी वैंकों को ऐसे स्थानों पर कार्य करना कठिन होगा।

(२) उनके न्याज की दर दूसरे वैंकों की अपेजा अधिक नहीं है बितक संकट के समय वह कम भी कर दी जाती है।

(३) वे हुँडियों में बहुत समय से ज्यापार करते आ रहे हैं। अतः वे विल वाजार की उन्नति में काफी लाम प्रद सिद्ध हो सकेंगे।

(४) वे उधार लेने वालों की स्थिति से अच्छी तरह परिचित होते हैं। इसलिये उनसे पूरा पूरा लाभ उठाया जा सकता है।

इन कारणों से केन्द्रीय जांच कमेटी के मतानुसार नीचे लिखे सुधार किये जाने चाहिये। ये सुधार उन पर जबरदस्ती नहीं थोपे जाने चाहिये किन्तु उनको स्वयं श्रपनाने चाहियें :—

- (१) रिजर्व वैंक को उन देशी वेंकरों के नाम, जो केवल वैंकिंग का ही च्यापार करते हैं या करने को तैयार हैं, अपनी स्वीकृत तालिका में दर्ज कर उन से निम्न प्रकार से सम्बन्ध स्थापित करना चाहिये:—
  - (i) उन्हें श्रन्य वैंकों की तरह हुिएडयों को पुनः भुनाने की सुविधा देनी चाहिये।
  - (ii) प्रत्येक वैंकर के लिये एक न्यूनतम पूंजी की रकम निश्चित कर देनी चाहिये, जो न्यापारिक वैंकों की न्यूनतम पंजी से कम हो।

- (iii) उन को ठीक हिसाब रखने का आदेश दे देना चाहिये, जिसका रजिस्टर्ड अंकेक्क द्वारा अंकेक्स होना आव-श्यक हो और रिजर्व वैंक जब चाहे उन हिसावों को देख सके।
- (iv) इन्हें भी अन्य वैंकों की तरह रिजर्व वैंक के पास अपने दायित्वों का खास प्रतिशत जमा रखना चाहिये। उन वैंकरों को जिनकी जमा पांच गुनी से अधिक नहीं है, ४ साल तक ऐसा करने से छूट मिल जानी चाहिये।
  - (v) इनको एक निश्चित कोष भी रखना चाहिये।
- (vi) इनको दूस रे वैंकों की तरह सुविधार्थे देकर रिजर्व वैंक को गांव में अपना आढ़ितया बना देना चाहिये।
- (२) रिजर्व वैंक, इम्पीरियल वैंक श्रीर श्रन्य वैंकों को इन के द्वारा चैक श्रीर बिल एकत्रित करवाने चाहिये श्रीर इनको मुद्रा भेजने की सुविधायें देनी चाहिये।
- (३) वेंक की कितावों सम्बन्धी कान्न (Bankers' Books Evidence Act) की सुविधायें इनको देना चाहिये।
- (४) स्थानीय सलाह देने वाले बोर्ड स्थापित करके देशी वैंकरों को उनमें शामिल करना चाहिये और अन्य वैंकों को ऐसे देशी वैंकरों के बिलों को भुनाना चाहिये, जो ठीक जमानत दें और जिन के बारे में स्थानीय बोर्ड सलाह दें।
- (x) वे अपने आप को निम्न रूप में परिश्वित कर सकते हैं:--
- (i) वे अपने आप को निजी सीमित दायित्ववाली कम्पनियों (Private Limited Companies) में बदल जें।

- (ii) वे सिम्मलित पूंजी वाली वेंकों से मिल जांय।
- (iii) वे घ्रापने घ्राप को जर्मनी की कोमिएडत सिद्धान्त की वैंकों के रूप में वदल लें, जिससे बड़े वैंक इनका पूर्ण लाम उठा सकें।
  - (iv) यह वैंकर व्यापारिक वेंकों के आढ़ितये वन जांय।
- (v) वे देशी वैंकर जो रिजर्व वेंक की तालिका में हीं। सम्पूर्ण भारत के वेंकरों के एसोसियेशन के सदस्य वर्ने।
  - (vi) स्वदेशी वैंकर तथा व्यापारिक वैंक सामे में काम करें।
- (६) देशी वेंकरों को नये ढंग से हिसाव रख कर उनका श्रंकेचण करवाना चाहिये।
- (७) उनके न्यापारिक हिसाव की कितावें पृथक होनी चाहिये।
- (म) उनको सट्टेबाजी का कार्य वन्द कर देना चाहिये। चैकों का प्रयोग करना चाहिये छोर विल वाजार को प्रोत्साहन देना चाहिये।
- (६) उन्हें हुरिएडयों के कटौती के ढंग में सुधार कर देना चाहिये श्रीर कृषि त्यापार को श्रधिकतर हुरिडयों के द्वारा ही करना चाहिये।
- (१०) उनको अपने दूषित कार्यों को त्याग देना चाहिये स्रोर त्याज की दर में कभी कर देनी चाहिये।
- (११) उनका एक संगठन वन जाना चाहिये, जिससे वे ष्यापस में मिल कर काम कर सकें।

रिजर्व बैंक ने भी १६३७ में उनके सुघार के लिये निम्न सुभाव रक्खे थे:—

- (१) देशी वैंकरों को भी श्रपनी चाळ जमा का ४% और मुद्दती जमा का २% रिजर्व वैंक के पास रखना चाहिये तथा खूब जमा प्राप्त करनी चाहिये।
- (२) जिन देशी वैंकरों की पूंजी दो लाख या उससे अधिक है, उन्हें पांच वर्ष के अन्दर अपनी पूंजी ४ लाख करके अपने को वैंकिंग विधान के अन्तर्गत कम्पनी वना लेनी चाहिये।
- (३) उन्हें अन्य व्यापारों को गोड़ देना चाहिये वैंकिंग विधान के अन्तर्गत केवल वैंकिंग का ही कार्य करना चाहिये।
- (४) उन्हें अपने हिसान ठीक तरह रखने चाहिये और उनका अंकेन्या करा कर मासिक विवरण रिजर्व वैंक के प्रास भेजना चाहिये।
- (प्र) देशी वैंकरों को अपने विल सदस्य वैंक से भुनाने चाहिये, ताकि वे रिजर्व वक से उनको पुन: भुना सके।
- ्र (६) रिजर्व वैंक को उनके व्यवसायों का सुनियमन करने का अधिकार होगा।

खपरोक्त सुमाव में से देशी वेंकर कुछ सुमावों से सह-मत न हो सके और खन्होंने चनका विरोध किया। रिज़र्व वेंक ने चन सुमावों में सुधार करने से इन्कार कर दिया तथा इन सुधारों का कोई विशेष परिणाम नहीं हुआ। इसके बाद रिज़र्व वेंक ने इस दिशा में और कुछ नहीं किया। रिज़र्व वेंक को इस विषय में अपनी नीति उदार रखनी चाहिये और फिर एक बार देशी वेंकरों को अपने नियन्त्रण में लाने का प्रयास करना: चाहिये। इसी में देश की भलाई होगी।

#### श्रभ्यास-प्रश्न

- (१) ग्रामीण जनता की समस्या को विस्तारपूर्वक समक्ताइये।
- (२) किसाना को किस किस प्रकार के ऋगों की ब्रावश्यकर्ती होती है ब्रोर क्यों ?
- (३) देश की ग्रामीण ग्रर्थ न्यवस्था में देशी महाजनों का क्या हाथ है ? इनकी कार्य विधि की इतनो ग्रालोचवा होते हुये भी इनकी सेवाये ग्रावश्यक क्यां समक्ती जाती हैं ? संत्तेष में समकाहये।
- (४) देशी महाजना तथा स्वदेशी वैकरों में क्या ग्रन्तर है! स्वदेशी वैकरों के महत्व को स्पष्टतया समक्ताइये।
- (५) भारतीय किसान व्याज की इतनी ऊँची दर देकर भी भूगा क्यों लेते हैं ? विस्तारपूर्वक समकादये।
- (६) भारत में मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन ऋग् देने के लिये क्या क्या सुविधाय मीजूद हैं १ इनकी त्रुटियों पर प्रकाश डालिये।
- (७) देशी महाजनों को कुछ लोग शायलाक व रक्त शोषक कीटासुत्रों की उपाधि प्रदान करते हैं तथा कुछ लोग प्रामीस्पें के मित्र की। तुम किस विचार-धारा से सहसत हो श्रीर क्यों ?
- ( ८ ) हमारे देश की सरकारों ने ग्रामीण ऋग की समस्या की सुलक्ताने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये हैं १ वतलाइये।
- (६) एक स्वदेशी वैंकर तथा आधुनिक वैंकर में क्या अत्तर है ! रिजर्व वैंक ने स्वदेशी वैंकरा की दशा सुधारने के लिये क्या क्या प्रयत्न किये हैं !

# िर्भ चौंदहवाँ अध्याय सहकारी साख समितियां और वैंक

यामीण जनता की अल्पकालीन और मध्यकालीन आर्थिक आवश्यकतायें सहकारी साल समितियों द्वारा भी पूरी हो सकती हैं। सहकारिता के द्वारा एक अकेला और शक्तिहीन व्यक्ति भी दूसरों से मिल कर वह सब लाभ उठा सकता है, जो केवल धनी और शक्ति सम्पन्न व्यक्तियों को ही प्राप्त होते हैं। सह-कारी साख समितियां स्वयं प्रामीणों की ही संस्थायें होती हैं और वे ही इनका संचालन करते हैं और अपने सदस्यों को दत्पादन के लिये उचित शर्ती पर ऋण देते हैं। भारत में इनका विकास दो प्रकार के सिद्धान्तों पर हुआ है।

- (अ) रफेंसिन ( Raiffeisen ):-प्रामीग समितियां अधिक-तर रफेंसिन के सिद्धान्तों के अनुसार बनाई जाती हैं। रफेंसन आदर्श के सिद्धान्त इस प्रकार हैं:—
- (i) दस या इससे अधिक न्यक्ति समिति बना सकते हैं, (ii) इसमें कोई अंशों का निर्गमन (Issue) नहीं किया जाता; सब सदस्यों की जिम्मेवारी पर रुपया डवार लेकर पूर्जा बनाई जाती है; (iii) सदस्यों का दायित्व असीमित होता है; (iv) समिति का क्षेत्र एक गांव होता है, जिससे प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भली प्रकार परिचित हो औरएक न्यक्ति एक

ही समिति का सदस्य हो सकता है; (v) कोई प्रवेशशुल्क नहीं लिया जाता; (vi) प्रवन्ध भी निशुल्क होता है; (vii) ऋरण केवल उत्पादन के लिये व्यक्तिगत जमानत पर दिये जाते हैं; (viii) किसी. प्रकार के लाभांशों का विभाजन नहीं होता; (ix) समिति के वन्द होने पर सुर्वित कोप सार्वजनिक या परोपकारी कार्यों में लगा दिया जाता है।

- (व) शुल्ज़ डिल्ज़ (Schulze Delitzch):-शुल्ज़ डिल्ज़ के सिद्धान्तों का अनुकरण शहरी समितियों में किया जाता है। इनके सिद्धान्त इस प्रकार हैं:—
- (i) विस्तृत चेत्र में से सदस्यों की वहुसंख्या प्राप्त करने में इनका विश्वास है; (ii) प्रवन्थ के लिये प्रतिफल दिया जाता है, (iii) लाभांशों का वितरण किया जाता है, (iv) प्रवेश शुल्क लिया जाता है, [v] सदस्यों का दायित्व सीमित होता है, (vi) ऋण उत्पादन तथा उपभोग दोनों के लिये दिया जाता है।

## भारत में सहकारिता ग्रान्दोलन-

इस सम्बन्ध में सर्व प्रथम सन् १८८२ ई० में सर विति'
यम वेंडरवर्न छोर श्री महादेव गोविन्ट रानांडे ते सुमाव रक्खा था। इनकी कृपि योजना लार्ड रिपन की सरकार ने स्वी-कार कर ली थी, परन्तु वह तत्कालीन भारत मन्त्री द्वारा छस्वी। कृत कर दी गई। सन् १८६२ में मद्रास के एक उच्च राज्याधिकारी सर फोडरिक निकलसन रफेसन के छाधार पर सहकारी साख समितियों की त्थापना का सुमाव दिया। इसी समय उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस के सदस्य ड्यूपरनेक्स ने भी इस विषय पर एक मुस्तक प्रकाशित की छोर १६०१ में छकाल जांच कमेटी ने भी रफैसन वैंकों की स्थापना का समर्थन किया। इसी वर्ष लार्ड कर्जन ने सर एडवर्ड ला की अध्यक्ता में एक कमेटी कर्नाई और इस कमेटी की जिफारिशों के आधार पर १६०४ में सहकारी साख समितियों सम्बन्धी प्रथम क़ानून बनाया ,जाय। इस कानून के अनुसार केवल सहकारी साख समितियों की स्थापना की व्यवस्था की गई। अन्य प्रकार की सहकारिता स्थिपत कर्रनी गई। इस क़ानून के अन्तर्गत अठारह वर्ष से अधिक आयु के दस व्यक्ति, जो एक ही गांव या नगर के हों, समिति की स्थापना के लिये प्रार्थना-पत्र दे सकते थे। समिति के इसदस्य किसान होने पर समिति अमीण सहकारी समिति कहलाती थी। अधिकतर आमीण समितियाँ रफेसन सिद्धान्त पर और शहरी समितियाँ शुल्ज डील्ज सिद्धान्त पर बनाई जाती थीं। आन्दोलन को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार ने भी इन सिमितियाँ को कुछ रियायतें और विशेष अधिकार दे दिये थे।

सन् १६०४ के कान्न वनने के वाद सहकारी आन्दोलन की बड़ी प्रगति हुई, परन्तु इस कान्न में कुछ कियां अनुभव होने लगीं। इस कान्न के अनुसार गेर साख सिमितियों, सिमितियों के संबों और केन्द्रीय वैंकों को कोई कान्नी संरच्या नहीं मिला था। देहाती और शहरी सिमितियों का अन्तर कई कठिनाइयां उपस्थित करता था और देहाती सिमितियों में लाम वितरण का न होना भी एक वाधा थी। इसिलिये सन् १६१२ में एक दूसरा कान्न वना जिससे १६०४ के कान्न की सब कियां दूर हो गई। इससे आन्दोलन को और भी शक्ति मिली। १६१४ में सर एडवर्ड मैकन्नेगन की अध्यत्तता में एक कमेटी इस आन्दोलन के निरीक्षण के लिये नियुक्त हुई, जिसने काकी सुकाव रक्से। कमेटी के सुकावों के अनुसार आन्दोलन का

पुनर्गठन किया गया श्रोर जो सिमातियां सहकारी श्रादर्श तक नहीं पहुंची थीं उनका श्रन्त कर दिया गया ।

१६१६ में एक संशोधन विधान वना जिसके द्वारा सहका-रिता एक प्रान्तीय विषय वना दिया गया और इसका प्रवन्य प्रान्तों के मन्त्रियों को सौंप दिया गया। इस समय सहकारी समितियों की संख्या खूब वढ़ी और कई प्रान्तों में स्थानीय खावश्यकताओं के खतुसार नये नियम वनाये गये।

१६२६-३५ की श्रार्थिक मंदी के समय सहकारिता श्रान्दोलन को भारी धका लगा, किन्तु युद्ध श्रीर युद्धोत्तर के वर्षी में श्रान्दोलन ने सभी दिशाश्रों में पर्याप्त उन्नति की। श्रव श्रामों के पुनर्वास श्रीर श्रन्य योजनाश्रों में श्रान्दोलन एक महत्वपूर्ण भाग ले रहा है।

सहकारी वैंकों को हम तीन भागों में विभाजित कर सकते हैं:—

- (१) प्रारम्भिक सहयोग समितियां।
- (२) केन्द्रीय सहकारी वैंक।
- (३) प्रान्तीय सहकारी वैंक।

प्रारम्भिक सहयोग समितियो (Primary Societies)

इनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है : (अ) कृपि सहकारी साख समितियां और (२) नगर सहकारी साख समितियां।

( अ ) कृषि सहकारी साख समितियां; (Agricultural Co-operative Credit Societies) इन समितियों की मुख्य विशेषतायों निम्नतिथित हैं:—

- (i) सदस्यता:—एक ही गांव श्रथवा जाति के कोई दस व्यक्ति, जो श्रठारह वर्ष से श्रधिक श्रायु के हों, समिति खोल सकते हैं। सदस्यों की संख्या १०० से श्रधिक नहीं हो सकती।
- (ii) कार्य क्षेत्र: -रफैसन सिद्धान्त के अनुसार 'एक.
  गांव एक समिति' का नियम है । भारत में भी अधिकतर इसी
  नियम का अनुसरण किया जाता है। क्योंकि ऐसा होने पर
  प्रत्येक सदस्य एक दूसरे से भली प्रकार परिचित हो जाता है,
  जिसका होना असीमित दायित्व वाली समितियों में होना
  आवश्यक है।
- (iii) दायित्वः कृषि समिति के सदस्यों का दायित्व अपरिमित होता है, अर्थात् यदि किसी समिति की सम्पत्ति जनका ऋण जुकाने के लिये अपर्याप्त हो, तो इसकी कमी प्रत्येक सदस्य से अलग अलग रकम वसूल करके की जाती है और सदस्यों की सम्पूर्ण सम्पत्ति भी इस काम में लाई जाती है । दायित्व के अपरिमित होने से ऋणदाताओं का समिति में अधिक विश्वास हो जाता है और सदस्य भी ऋण देने के बाद उसके उपयोग की जांच पड़ताल करते रहते हैं और उस पर निगरानी रखते हैं।
- (iv) पूंजी—यह समितियां निम्न स्रोतों से पूंजी प्राप्त करती हैं:—
- करता ह:— ( ख ) प्रवेश शुल्क, ( खा ) छंशों द्वारा, ( ह ) सदस्यों की जमा, ( ई ) सुरित्तत कोष, ( ड ) केन्द्रीय तथा प्रान्तीय सहकारी वैंकों से लिया हुआ ऋगा।
- (v) प्रवन्य—इनका प्रवन्ध खर्वेतनिक होता है। समस्त सदस्यों की एक जनरत्त कमेटी होती है और उनमें से थोड़े

सदस्य प्रति दिन के काम करने के लिये चुन लिये जाते हैं, जो सामृहिक रूप से प्रवन्य कमेटी के नाम से सम्बोधित किये जाते हैं। प्रवन्य समिति नये सदस्यों को भर्ती करने और पुराने सदस्यों के निर्वासन के लिये जनरल कमेटी को सुभाव देती है। व्याज की दर तय करती है, सदस्यों को ऋण देती है और वसूल करती है। यह रूपया जमा करती है, समिति के लिये ऋण लेती है और उसे चुकाने का प्रवन्ध करती हैं। यही जनरल कमेटी के सामने वार्षिक चिट्ठा और हिसाब रखती है।

- (vi) ऋण का उद्देश—ऋग साधारणतया उत्पादन कार्यों श्रोर पुराने ऋण चुकाने के लिये दिया जाता है। सेद्धान्तिक दृष्टि से ऋग उपमोग श्रोर श्रनुत्पादक कार्यों, जैसे विवाह श्रोर श्रन्य सामाजिक तथा धार्मिक उत्सवों के लिये नहीं देना चाहिये, परन्तु ज्यवहार में ऐसा भी ऋग दिया जाता है, नहीं तो किसान के साहूकार के पंजे में फंस जाने का मय रहता है।
  - (vii) ऋण का सुगतान—ऋग का भुगतान सुविधा-जनक किश्तों के रूप में होता है। भुगतान ऐसे समय पर मांगा जाता है, जब किसान के पास रुपया हो।
  - (viii) ज्ञमानत—सहकारी समितियों में कोई जमानत नहीं लेनी चाहिये और ऋण सदस्यों की ईमानदारी और चित्रि के खाधार पर विना किसी जमानत के दे देने चाहिए। परन्तु व्यवहार में ऋण लेने वालों से दो सहयोगी सदस्यों की जमानत के छातिरिक्त चल तथा छाचल सम्पत्ति भी जमानत के रूप में मांगी जाती है।

- (ix) ज्याज की दर ज्याज की दर प्रायः नीची होती है परन्तु यह अधिक नीची नहीं होनी चाहिये, नहीं तो गांव वाले आवश्यकता से अधिक ऋण लेने के लिये प्रेरित होंगे।
- (x) जांच और निरीक्षण:—समितियों के काम का निरीक्षण और हिसाव किताव की जांच सहकारी समितियों के रिजिस्ट्रार के द्वारा होती है, जो इस कार्य के लिये निरीक्षक और हिसाव परीक्षक नियुक्त करते हैं। निरीक्षण का कार्य निरीक्षक संघ और केन्द्रीय वैंकों द्वारा भी होता है।
- (xi) लाम:—जिस समिति में अंश नहीं होते, उनका सारा लाभ रिवत कोप में जमा कर दिया जाता है। अंशों वाली समितियों में लाभ का कम से कम चौथाई भाग रिवत कोष में डाला जाता है। शेप का १०% शिवा तथा अन्य दान धर्म के कार्यों में ज्यय किया जाता है और शेष एक सीमा तक हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में वाँट दिया जाता है।
- (xii) पंचायत:—सिमिति और सदस्यों का . भगड़ा पंचायत द्वारा तय किया जाता है। इन भगड़ों के लिये न्यायालयों में नहीं जाना पड़ता, जिससे समय, शक्ति तथा ज्यय में वचत होती है।
- (xiii) समिति का टूटना:—रिजस्ट्रार द्वारा कोई भी समिति, जो ठीक तरह से कार्य नहीं कर रही हो, और जिसके कार्य से रिजस्ट्रार असंनुष्ट हो, भंग की जा सकती है।
- (xiv) वर्तमान स्थिति: —१६४० के पूर्व, इन समितियों की स्थिति संतोपजनक नहीं थी। इनके ऋगा का बहुत सा रूपया वसूल नहीं होने पाता था श्रीर ऋगों में भी भारी कमी हो गई थी। परन्तु इसके बाद इन समितियों के कार्य में

पर्याप्त श्रद्त बदत हुई है, श्रोर श्रान्दोलन की यह दिशा श्रव भी महत्वपूर्ण रियति में है। १६५० में इन साख समितियों की संख्या १,१७,२१० थी। वस्चई, मद्रास, श्रीर पंजाव में इन समितियों की विशेष उन्नति हुई।

- (व) नगर सहकारी साख सिमितियां:—ऋण की समस्या केवल गांवों में ही नहीं, परन्तु शहरों छीर करवों में भी होती है। शहर छीर करवों के निर्धन कारीगर, मज़दूर तथा छोटे छोटे दूकानदारों को भी ऋण की आवश्यकता रहती है, जिनके हित के लिये यह नगर सहकारी सिमितियां वनाई जाती हैं। यह अधिकांश शुल्ज-डील्ज के सिद्धान्तों के अनुसार वनाई जाती हैं और छोटे छोटे दूकानदार ज्यापारियों, कारीगरों तथा कारखाने वालों को ऋण देती हैं। इनकी मुख्य विशेषतार्य इस प्रकार हैं:—
- (i) पूंजी:—इनकी समस्त पूंजी हिस्सों में बंटी हुई होती है, जो प्रत्येक सदस्य को खरीदने पड़ते हैं। प्रत्येक हिस्सेदार को एक बोट देने का अधिकार होता है। समिति का दायित्व सीमित होता है। मुद्दती जमा तथा रिच्चत कोप भी इनकी कार्यशील पूंजी को बढ़ाते हैं।
- (ii) प्रवन्यः जनरल कमेटी नीति वनाती है और प्रवन्यकारिणी समिति या संचालकों का वोर्ड समिति का प्रवन्य करता है।
- (iii) ऋण नीति तथा कार्यः —ये समितियां श्रपने सदस्यों में मितव्ययिता का प्रचार करती हैं श्रीर उन्हें श्रावश्य-कता के श्रनुसार ऋण देती हैं। वे यह भी कोशिश करती हैं

<sup>\*</sup> See Year Book, P. 76 to 80

कि सदस्य रुपया जमा भी करावें। ये समितियां वस्वई और चंगाल में बचत जमा तथा चालू जमा भी लेती हैं और हुएडी भुनाने का काम भी करती हैं।

- (iv) लाभ-वितरणः—लाभ का २५% रिचत कोप में जमा कर रोप सदरयों में वितरण कर दिया जाता है।
- ( v') निरीक्षण—निरीत्तरण कृषि साख समितियों की तरह रिजस्ट्रार द्वारा ही होता है।

(vi) वर्तमान स्थिति—ये समितियां कृषि साख समितियों की छापेना छाधिक सफल हुई हैं, क्योंकि इनके सदस्य शिन्तित होते हैं, छोर नियमों का पूर्णत्या पालन करते हैं। समितियां भी मज़वूत होती हैं। इनके पास छाशों छोर जमा की पर्याप्त पूंजी होती है छोर इनको केन्द्रीय या प्रान्तीय सहकारी वैंकों से ऋण लेने की छावश्यकता नहीं पड़ती। ऐसी समितियों ने बम्बई, मद्रास, बंगाल छोर पंजाब में विशेष उन्नति की है। इनकी कुल संख्या मारत में लगमग ७४३४ है।

### (२) केन्द्रीय सहकारी वैंक

केन्द्रीय सहकारी वैंकों के स्थापित करने की सुविधा सन् १६१२ के कानून से दी गई। ये वैंक हो प्रकार के होते हैं—(१) वे वैंक जिनके सदस्य उनके चेत्र की केवल साख समितियां ही हो सकती हैं। ऐसे वैंक सहकारी वैंकिंग यूनियन भी कह कर पुकारी जाती हैं। (२) वे केन्द्रीय वैंक जिनके सदस्य समितियां और अन्य व्यक्ति, दोनों ही हो सकते हैं। ये मिश्रित केन्द्रीय सहकारी वैंक कहलाते हैं। मारतवर्ष में ऐसे ही वेंक अधिकतर पाये जाते हैं। ऐसा वैंक प्रायः एक जिलों में होता है और इसको जिला वैंक भी कहते हैं।

पहिते प्रकार के वेंक वास्तव में श्राद्शें वेंक हैं, क्योंकि उनका प्रवन्ध तथा नीति निर्धारित करने का काम समितियों के हाथ में होता है। ऐसा ही यूनियनों की स्थापना के लिये मेकलेगन कमेटी ने भी सिफारिश की थी। परन्तु चूंकि गांव में शिचा का श्राभाव है श्रोर समितियों का प्रवन्ध करने के लिये योग्य व्यक्ति नहीं मिलते, जो केन्द्रीय वेंकों के भी संचालक का कार्य कर सके, इसलिये मिश्रित केन्द्रीय वेंकों की विशेषतायें इस प्रकार हैं:—

- (i) क्षेत्र—केन्द्रीय वैंक का चेत्र प्रत्येक प्रान्त में भिन्न होता है। उस चेत्र की सब समितियां केन्द्रीय वैंक से ऋण लेती हैं। इनका चेत्र एक या एक से अधिक तालुका, तहसील या जिला होता है। दक्षिण तथा पिरचमी भारत में केन्द्रीय वैंक का चेत्र एक जिला होता है परन्तु उत्तर भारत में अधिक-तर एक तहसील में एक केन्द्रीय वैंक होता है।
- (ii) प्रवन्थ—केन्द्रीय वैंक के हिस्सेदारों की सभा को साधारण सभा कहते हैं। सभा के प्रत्येक सदस्य को केवल एक मत देने का अधिकार होता है। यही सभा वैंक के संचालकों का निर्वाचन करती है। मिश्रित केन्द्रीय वैंकों में सिमितियों और व्यक्तियों के संचालकों की संख्या निश्चित होती है, सिमितियों के संचालकों की संख्या व्यक्तियों के संचालकों की संख्या के संचालकों की संख्या से अधिक होती है। संचालक वोर्ड वैंक का प्रवन्य करता है। जब संचालकों की संख्या अधिक होती है तो यह बोर्ड एक कार्यकारिणी सिमिति चुन लेता है, जो वैंक का सारा कार्य चलाती है। वैंक का रोज का काम प्रवन्य संचालक अथवा चेयरमैन व अवैतिनिक मंत्री की सहायता से

होता है। संचालकों को कोई प्रतिफल नहीं मिलता। वे अधिक-तर समितियों के प्रतिनिधि होते हैं। किन्तु चेयरमैन और मंत्री वाहर के व्यक्ति होते हैं। उत्तर प्रदेश में चेयरमैन सरकारी कर्मचारी होता है।

- ( iii ) पू जी केन्द्रीय वैंकों की पू जी हिस्सों (Shares) रिचत कोप, जमा तथा ऋग के द्वारा प्राप्त होती है। सरकारी यूनियनों में केवल समितियां ही हिस्से खरीद सकती हैं, किन्तु केन्द्रीय मिश्रित वैंकों में समितियां तथा श्रन्य व्यक्ति सदस्य भी हिस्से खरीद सकते हैं। समितियां अपने ऋण के अनुपात में हिस्से लेती हैं। साधारणतया हिस्सेदारों का दायित्व हिस्से के मूल्य तक ही सीमित रहता है, परन्तु कुछ प्रान्तों में हिस्सेदारों का दायित्व चार गुने से दस गुने तक है। लाभ का २४ प्रति-शत रित्तत कोष में जमा किया जाता है। वह भी कार्यशील पूंजी का काम करता है। वैंक की सब से अधिक कार्यशील प्रंजी सदस्यों तथा असदस्यों की जमा ( Deposits ) होती है। ये वैंक दो तरह की जमा प्राप्त करते हैं-मुद्दती और सेविंग्स । कुछ वैंक चाळ् जमा भी प्राप्त करते हैं, परन्तु उसमें अधिक जोखिम होने के कारण श्रधिकांश वेंक चाळ जमा नहीं लेते। श्राव-श्यकता पड़ने पर, ये वैंक प्रान्तीय सहकारी वैंकों से भी ऋण लेते हैं। कभी कभी ये केन्द्रीय बैंक इस्पीरियल तथा छान्य वैंकों से भी ऋण लेते हैं।
  - (iv) कार्य—केन्द्रीय वैंक अधिकतर सहकारी साख समितियों और गैर साख समितियों को ही ऋण देते हैं। असीमित दायित्व वाली साख समितियों को ऋण प्रोनोट अथवा बांड पर दिया जाता है, परन्तु अन्य सहकारी समितियों से उसके अतिरिक्त कुछ जायदाद अथवा सम्पत्ति भी गिरवी

मांगी जाती है। केन्द्रीय वेंक छापनी साख समितियों की छाधिकतम साख निश्चित कर देते हैं छोर उसी के छानुसार समितियों को छाधिक से छाधिक ऋण दिया जाता है। ये वेंक छाधिकतर एक दो वर्षों के लिये ऋण देते हैं। ये वेंक प्रारम्भिक सहकारी साख समितियों मे ७ प्रतिशत सृद् लेते हैं श्रोर जमा पर इसे ४ प्रतिशत सृद् देते हैं। जो नपया केन्द्रीय वेंकों के पास छावश्यकता से छाधिक होता है, उसे प्रान्तीय सहकारी वेंकों में जमा कर दिया जाता है या दूस्टी सिक्यूरिटियों में लगा दिया जाता है

केन्द्रीय बैंक अपने से सम्बन्धित साख समितियों की देख भाल भी करती है और उन पर अपना नियन्त्रण भी रखती है। इस कार्य के लिये केन्द्रीय बैंक कुछ कर्मचारी जो सुपर-नाइजर कहलाते हैं रखती है। यह कर्मचारी ऋण के प्रार्थना-पत्रों की जांच करते हैं, समितियों की हैसियत का लेखा रखते हैं, और उन्हें अपने सदस्यों से रुपगा वस्नूल करने में सहायता देते हैं।

- ( v ) लाम वितरण—केन्द्रिय वैंक के वार्षिक लाभ का रूप प्रतिशत रिच्चत कोष में जमा कर दिया जाता है। कुछ भाग वह खाते, इमारत, लाम हानि सन्तुलन के लिये कोष स्थापित कर, अन्य कोषों में जमा कर दिया जाता है। शेष का ६ प्रतिशत से १० प्रतिशत तक हिस्सेदारों को लाभांश के रूप में बांट दिया जाता है।
- (vi) निरीक्षण—केन्द्रीय बैंक की छाय व्यय की जांच रिनस्ट्रार द्वारा नियुक्त त्र्यंकेन्नक करते हैं छौर यह इन वैंकों की छार्थिक स्थिति के विषय में रिनस्ट्रार को रिपोर्ट देते हैं। इन वैंकों का निरीन्नण रिनस्ट्रार तथा उसके छाधीन अन्य

कर्मचारियों द्वारा होता है। प्रान्तीय सहकारी वैंक भी केन्द्रीय

भारततर्ष में कुल मिला कर ४६६ केन्द्रीय सहकारी वैंक हैं, जिनके लगभग ८०,००० व्यक्ति तथा १,४०,००० समितियां सदस्य हैं, श्रीर कार्यशील पूंजी ४० करोड़ रुपये है। गत दस वर्षों में युद्ध के कारण केन्द्रीय वैंकों की श्रार्थिक स्थिति में श्राम प्रगति हुई है।

(३) प्रान्तीय सहकार। वैंक या सर्वीपरि वैंक

मैंकलेगन कमेटी ने जो सन् १६१४ में सहकारिता आन्दोलन की जांच करने के लिये नियुक्त की गई थी, प्रत्येक प्रान्त में
प्रान्तीय सहकारी वैंकों की आवश्यकता वतलाई, जो केन्द्रीय
सहकारी वैंकों पर नियन्त्रण रखें, और उन्हें आवश्यक पूंजी
प्राप्त करने में सहायता दें तथा मुद्रा बाजार व सहकारी आन्दोलन में सम्बन्ध स्थापित करें। यह कार्य उस समय तक
सहकारी विभाग के रिजिस्ट्रार के हाथ में था। परन्तु मैंकलेगन
कमेटी के सुछाव के अनुसार प्रान्तीय सहकारी वैंक
स्थापित किये गये। आजकल लगभग सभी प्रान्तों में ऐसे
वैंक हैं, जिनमें वम्बई, मद्रास और पंजाव के वैंक विशेष
डलेखनीय हैं। इनकी कुल संख्या १२ है।

इन वैंकों का संगठन सब जगह एक सा नहीं है। पंजाब और बंगाल में सहकारी साख समितियां और सहकारी केन्द्रीय वैंक उनके सदस्य और हिस्सेदार होते हैं। दूसरे प्रान्तों में अन्य व्यक्ति भी इनके हिस्सेदार होते हैं।

इन वैंकों के संचालन के लिये व्यापारिक बुद्धि तथा वैंकिंग योग्यता चाहिये। अतः इनके डाइरेक्टर हिस्सेदारों के अतिरिक्त बाहरी व्यक्तियों में से भी चुने जाते हैं। सहकारी विभाग का रिलस्ट्रार लगभग सभी प्रान्तों में इन वैंकों का या तो स्वयं पदेव (Self-appointed) डायरेक्टर होता है अथवा वह फुछ डायरेक्टर मनोनीत करता है।

इन वैंकों की कार्यशील पूंजी हिस्सों, जमा और रिक्त कोप से प्राप्त होती है। कभी कभी ये वैंक कुछ समय के लिये नकद साख या अधिविकर्ष (Overdraft) के रूप में इन्पी रियल वैंक, ज्यापारिक वैंक, सहकारी केन्द्रीय वैंकों के हारा प्रारम्भिक सहकारी साख सिमितियों व अन्य प्रान्तीय वेंकों से ऋण भी ले लेते हैं। ये वैंक चाल, वचत और मुहती, तीनी प्रकार की जमायें प्राप्त करते हैं। मुद्रा वाजार के अनुसार ही वे अपने ज्याज की दर निर्धारित करते हैं।

भिन्न भिन्न प्रान्तों में उनके नियमानुसार प्रान्तीय सहकारी वेंकों को अपनी देनदारी के एक निश्चित अनुपात में नकदी तथा शीघ विक जाने वाली सम्पत्ति (Assets) रखनी पड़ती है। ये वेंक २० से ४०% तक अपनी कार्यशील पूंजी सरकारी प्रतिः भूतियों में लगाते हैं, छुछ धन व्यापारिक वेंकों तथा अन्य प्रान्तीय वेंकों में जमा कर देते हैं और शेष को अपने सदस्यों तथा सहकारी केन्द्रिय वेंकों और सहकारी साख समितियों को उधार देने में लगाते हैं। सहकारी साख समितियों को उधार देने में लगाते हैं। सहकारी साख समितियों को वह वेंक अधिकतर केन्द्रीय वेंकों के द्वारा ऋण देते हैं। प्रान्तीय वेंक क्रय विकय संघों और औद्योगिक सहकारी समितियों को कच्चे अथवा तथार माल की जमानत पर ऋण देते हैं।

प्रान्तीय वेंक जमा प्राप्त करते के अतिरिक्त वे सभी वैंकिंग कार्य करते हैं जो अन्य व्यापारिक वेंकों द्वारा किये जाते हैं। जिन प्रान्तों में केन्द्रीय भूमि चन्यक वेंक नहीं हैं, वहां प्रान्तीय वैंक ही भूमि बन्धक वैंकों के लिये डिवेंचर वेचते हैं और उन्हें लम्बे समय के लिये ऋण देते हैं।

१६४६ की सहकारी अनुसंधान कमेटी ने कम से कम ३०/० लाभांश आरम्भ के ४ वर्षी तक इसके हिस्सेदारों को देने की सिकारिश की है।

वास्तव में प्रान्तीय सहकारी वैंकों के हिसाब की जांच रिजिस्ट्रार को करनी चाहिये, परन्तु वहुत से प्रान्तों में इस हिसाब को अंकेन्नकों द्वारा जांच कराने की आज्ञा दे दी गई है। इन वैंकों को अपनी आर्थिक स्थिति का तिमाही लेखा प्रान्तीय सरकार को रिजिस्ट्रार के द्वारा भेजना पड़ता है, जो उन पर अपना मत प्रकट करते हैं।

प्रान्तीय वैंक और केन्द्रीय वैंक—प्रान्तीय वैंक और केन्द्रीय वैंकों का सम्बन्ध भिन्न भिन्न प्रान्तों में जुदा जुदा है। वे केन्द्रीय वैंकों पर कोई नियंत्रण नहीं रखते। केन्द्रीय वैंक अपना रुपया प्रान्तीय वेंकों अथवा व्यापारिक वैंकों में जमा कर ते हैं। जिन प्रान्तों में प्रान्तीय वेंक हैं उन प्रान्तों में केन्द्रीय वेंक एक दूसरे को सीधे ऋण नहीं देते है। कुछ प्रान्तों में प्रान्तीय वेंक अपने निरीक्तों द्वारा केन्द्रीय वेंकों का निरीक्ण करते है। यह निरीक्ण प्रान्तीय वेंकों द्वारा वांछनीय नहीं है परन्तु आवश्यक है। वास्तव में प्रान्तीय वेंकों का कार्य केन्द्रीय वेंकों के संतुलन करने तथा उन्हें वैंकिंग मुद्रा वाज़ार ऋण देने और व्याज की दर निर्धारित करने के सम्बन्ध में परामर्श देने का है।

प्रान्तीय वैंक और रिज़र्व वैंक—रिज़र्व वैंक प्रान्तीय सह-कारी वैंकों व उनसे सम्बन्धित केन्द्रीय वैंकों को सरकारी प्रति मूितयों की जमानत पर नक़द साख देता है। उन सहकारी वैंकों को रिज़र्व वैंक काराज भुनाने की भी सुविधा देता है जिनकी द्यार्थिक स्थिति से, वह सन्तुष्ट है। रिज़र्व वैंक कुछ वैंकों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर रुपया भेजने की भी सुविधा देता है, त्यौर इस कार्य के लिये उसने केन्द्रिय वैंकों को प्रान्तीय वैंकों की शाखा मान लिया है। रिज़र्व वैंक का कृषि विभाग इन पर नियंत्रण रखता है। जैसे जैसे प्रान्तीय वैंक रिज़र्व वेंक के सुधारों का मानते जांयगे, वैसे वैसे उनका त्यापस में सम्यन्य घनिष्ट होता चला जावेगा। यद्यपि प्रान्तीय वैंकों को रिज़र्व वेंक से त्यभी सब सुविधाय नहीं मिली हैं, किर भी अब एक श्राखल भारतीय सहकारी या सर्वोपरि वैंक (Apex Bank) की श्रावश्यकता नहीं रही है।

अखिल भारतीय प्रान्तीय सहकारी वैंक संघ—इस संस्था का स्थापन १६२६ में हुआ था। इसका मुख्य कार्य प्रत्येक सदस्य की पंजी के वाहुल्य तथा कमी के आंकड़े जमा कर, उनकी अन्य सदस्यों को सूचित करना है, जिससे प्रत्येक सदस्य एक दूसरे की आर्थिक स्थित से परिचित हो जाय, और लेन देन करने में सुविधा हो। यह सदस्य वैंकों को आर्थिक राय भी देता है और उनकी सहायता भी करता है। प्रान्तीय वैंकों को समय समय पर बुला कर सहकारी आन्दोलन की महत्वपूर्ण समस्याओं पर विचार करना भी इसका कार्य है। यह प्रान्तीय वैंकों, रिजर्व वैंक और सरकार का ध्यान इन्हीं सम्मेलनों द्वारा आकर्षित करता है।

संहकारी व्यान्दोलन के लाभ यद्यपि संहकारी व्यान्दोलन की हमारे देश में पूरी उन्नति

- (१) आर्थिक लाम—सहकारी साख समितियां किसानों और कारीगरों को कम न्याज पर ऋग देती है छोर छ में वचत की भावना को प्रोत्साहित करती हैं। कई गाँचों में महाजन का एकाधिकार समाप्त हो गया है और उसने भी मूद की दर कम कर दी है, जिससे छाम जनता वो लाभ हुआ है। सहकारी समितियों ने ऋगा कम करने में भी सहायता दी है। उन्होंने अनुत्पादक संचय को रोका है और यह नियंत्रित साख प्रदान करती है। गैरसाख सामितियों से भी जनता को बहुत लाभ हुआ है।
- (२) नैतिक लाभ—आर्थिक लाभों के आतिरिक्त सह-कारिता ने सदस्यों का नैतिक स्तर भी ऊँचा उठा दिया है। केवल अच्छे चरित्र वाला ज्यक्ति ही इन समितियों का सदस्य वन सकता है। सदस्यों के भगड़े पंचायत द्वारा सुलभाये जाते हैं, जिनसे सुकदमेवाजी कम होती है। सदस्य एक दूसरे पर नियंत्रण रखते हैं, जिससे फिज्लुलखर्ची कम होती है।
- (३) शैक्षिक लाम—सहकारिता आन्दोलन से सदस्यों के ज्ञान में वृद्धि होती है और समिति में उन्हें नागरिकता के कर्तव्यों तथा स्वशासन की शिचा मिलती है। प्रत्येक सदस्य को समिति की बैठकों में माग लेना पड़ता है और यदि वह किसी जिम्मेदार पद पर नियुक्त हुआ, तो उसे समिति के सव कार्यों का अध्ययन करना पड़ता है, जिससे उसके ज्ञान में वृद्धि होती है। हस्ताचर करने और वहीं को पढ़ने से साचरता को भी प्रोत्साहन मिलता है।

(४) सामाजिक लाभ—आन्दोलन से सामाजिक लाभ भी बहुत हुए हैं। असीमित दायित्व के सिद्धान्त से पारस्परिक नियन्त्रण आवश्यक हो जाता है, और फिजूलखर्ची के विरुद्ध लोकमत तैयार हो जाता है। विवाह आदि धार्मिक और सामाजिक अवसरों पर फिजूलखर्ची कम हो जाती है और गाँवों में कुवों की मरम्मत, सफाई, गन्दे पानी की नालियों में सुधार, दवा देने आदि के अन्य अच्छे कार्य किये जाते हैं।

### सहकारी खान्दोत्तन के कुछ दोप

- (१) आन्दोलन पर सरकारी नियन्त्र श्रधिक होता जा रहा है, जिससे सदस्यों में सहकारिता का भाव पैदा नहीं होता औद वह अपना दायित्व नहीं समस्तते।
- (२) वहुन से सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों को वहीं समकते, जो वहुत त्रावश्यक है।
- (३) वहुत से सरकारी और गैर सरकारी कर्मचारी जो आन्दोलन में लगे हुये हैं, दैंक सम्बन्धित कार्यो से अपिरिचित होने के कारण, इनका ठीक ठीक प्रवन्ध नहीं कर सकते।
- (४) सिमितियों का श्रंकेत्या श्रीर निरीत्त्या ठीक तरह नहीं होता है। इसके श्रितिरिक्त श्रंकेत्या, निरीत्त्या श्रीर सिमि-तियों की जांच दो दा तीन भिन्न भिन्न संस्थाश्रों द्वारा कराने से बहुत सा काम श्रिति छादी हो जाता है श्रीर उसमें किज्ल धन श्रीर समय नष्ट होता है।
- (४) बहुत सी सिमितियां कृषक को ठीक समय पर ऋण नहीं दे पार्ती श्रीर उसकी श्रावरयकता को पूरी नहीं कर सकर्ती श्रीर किसान को फिर महाजन के चंगुल में फँसना पड़ता है।

- (६) कुछ वैंक ऐसे व्यक्तियों के हाथ में हैं, जो जमा पर ज्यादा ब्याज देते हैं और इसस वैंक की अर्थ व्यवस्था आव-रयकता से अधिक हो जाती है।
- (७) कहीं कहीं प्रवन्धक श्रपने परिचितों को ही ऋण देते हैं और वसूली न होने पर, उनके विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की जाती। इससे समिति को धका पहुंचता है। कभी कभी ऋण की श्रवधि विना सोचे सममें बढ़ा दी जाती है और इस-लिये वे सदस्य जो श्रपना ऋण श्रदा कर सकते हैं वे भी उसे श्रदा नहीं करते।
- ( = ) कुछ समितियों का प्रवन्ध थोड़े से राक्तिवान मनुष्यों के हाथ में चला गया है, जो छोटे छोटे उत्पादकों के हित की रचा नहीं करते । बहुत से केन्द्रीय वैंक भी अपनी समितियों के साथ व्यवहार में पच्चात करते है ।
- (६) प्रवन्यकों की स्वार्थ परायणता के कारण सहकारी स्वर्थ व्यवस्था अपर्याप्त, विलम्बकारी तथा लोचहीन है। वहुत से सदस्यों को ऋण लेने में असुविधाओं का सामना करना पड़ता है और फिर भी डन्हें उनकी आवश्यकता के अनुसार ऋण नहीं मिलता। इस कारण समितियों के साथ साथ गांव में साहूकार का भी बोलवाला है।
- (१०) समितियों के ईमानदार 'श्रीर धनी सदस्य उनसे श्रापना सम्बन्ध तोड़ते जाते हैं।
  - (११) केन्द्रीय वैंकों के कार्यों में कोई समन्वय नहीं है।
- (१२) कुछ प्रान्तों में ऋण के सूद की दर वहुत ऊंची है, क्योंकि ऋण तीन संस्थाओं द्वारा प्राप्त होता है। प्रान्तीय वेंक केन्द्रिय वेंक को ऋण देते है, केन्द्रिय वेंक प्रारम्भिक साख

समितियों को श्रीर साख समितियां सदस्यों को। इससे व्यय वढ़ जाता है श्रीर व्याज की दर भी।

### दोषों को दूर करने के सुम्ताव

- (१) सरकारी नियन्त्रण को आन्दोलन पर से कम करना चाहिये। सहकारी विभाग का कार्य केवल शिला देना, निरीक्षण तथा अंकेक्ण होना चाहिये और सारा आन्तरिक कार्य सहकारी संस्थाओं पर छोड़ देना चाहिये। प्रारम्भिक साख समितियों को अपनी जिम्मदारी समक्तनी चाहिये और अपना प्रवन्ध स्वयं करना चाहिये। इससे आन्दोलन में जनता का विश्वास वहेगा।
- (२) प्रारम्भिक साख समितियों को केवल छल्पकालीन तथा मध्यकालीन ऋग ही देने चाहिये।
- (३) सरकारी श्रोर गैर सरकारी कर्मचारियों की शिहा का प्रवन्य करना चाहिये। प्रारम्भिक समितियों के लिये शिक्ति श्रोर श्रनुभवी मन्त्री नियुक्त किये जाने चाहिये। इस कार्य के लिये स्कूलों के शिक्षक श्रीर श्रन्य निवृत्त कर्मचारी, तो गांव में रहते हैं, श्रिथक रुपयोगी सिद्ध होंगे।
- (४) श्रान्दोलन के कर्मचारियों को सदस्यों में सहका-रिता के सिद्धान्त का प्रचार करना चाहिये। रिजिस्ट्रार को केयल उन्हीं समितियों के खोलने की श्राज्ञा देनी चाहिये, जिनके सदस्य सहकारिता के सिद्धान्तों से परिचित हैं।
- (४) निरान्त्ए श्रीर श्रकेन्य के लिये जिला संप वनाने चाहिये जिनमें कुछ सरकारी श्रनुभवी कर्मचारी नियुक्त किये जाँय।

- (६) ऋण देते समय ऋण का कारण और ऋण लेने चाले की वापस भुगतान की शक्ति की जांच कर लेनी चाहिये और उसके अनुसार ऋण देने चाहिये, जिनका अधिकतम समय ३ वर्ष हो। चैकों को भी काम में लाना चाहिये।
- (७) सदस्यों को वेईमान सदस्यों और पदाधिकारियों को समितियों से निकाल देना चाहिये और सब सदस्यों को समान समकता चाहिये।
- (म) व्याज की दर कम करने के लिये केन्द्रीय वैंकों को शहरों तथा गांवों में सस्ती दर पर ऋण लेना चाहिये। सखी ऋतु में कम सूद पर ऋण लेकर कियाशील ऋतु के लिये एकत्रित करना चाहिए। प्रारम्भिक समितियों को भी सीघे जनता की जमाओं को आकर्षित करने का प्रयत्न करना चाहिये।
- (६) सरकार को इन समितियों को आयकर, अतिरिक्त कर, रिसिस्ट्रेशन फीस, स्टाम्प ड्यूटी तथा न्यायालय फीस से मुक्त कर देना चाहिए, ताकि उनके न्यय कम हो जाँय और वे सूद की दर कम कर दें।
- (१०) प्रान्तीय व केन्द्रीय वैंकों का प्रवन्ध श्रमुभवी . श्रौर वैंकिंग योग्यता वाले व्यक्तियों द्वारा होना चाहिए ।
- (११) केन्द्रीय वैंकों का कार्य समन्वित होना चाहिए श्रीर इसके लिए एक समिति नियुक्त कर देनी चाहिए, जिसमें एक प्रतिनिधि प्रान्तीय वैंक का हो, एक सरकार का हो श्रीर तीन प्रतिनिधि केन्द्रीय वैंक के हों।
- (१२) साख समितियों तथा रिजर्व वैंक के कृषि विभाग में पूरा सहयोग होना चाहिए।

- (१३) फसल के लिए गोटाम बनाने के लिए समितियों तथा केन्द्रीय बैंकों को रियायती दर पर ऋग दे देना चाहिए।
- (१४) साहूकारों के कार्यों के विरुद्ध विशेष क़ानृन बनाए जाने चाहिए।
- (१४) केन्द्रीय सहकारी वैंक्षों का नियन्त्रण एक कमेटी द्वारा होना चाहिए, जो इन समितियों द्वारा वनाई गई हो।
- (१६) समितियों को एक शक्तिशाली रिचत कीष वनाना चाहिए, जो फसल के असफल होने पर उपयोग में लाया जा सके और समिति को भंग होने से बचा सके।
- (१७) गाडगिल कमीशन ने राज्य द्वारा एक कृषि साख कारपोरेशन (Agricultural Credit Corporation) की स्थानना का सुकाय दिया। परन्तु कृषक सहायक कमेटी की राय थी कि अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन साख सम्यन्धी सव सुविधार्थे वर्तमान सहकारी समितियों और भूमि वन्धक वैंकों की मार्फत ही संगठित हों। नानावटी कमेटी ने भी अर्थ कारपोरेशन के। पन्न समर्थन नहीं किया था। जो भी हो, इन कारपोरेशनों की आवश्यकता उन प्रान्तों में तो विलकुल ही नहीं जान पड़ती, जहां प्रान्तीय वैंक कार्य कर रहे हैं।
- (१८) भारत सरकार ने १६४८ में एक प्रामीण वैंकिंग जांच कमटी नियुक्त की जिसकी रिपोर्ट सितम्बर १६४६ में निकली। इस कमेटी ने ग्राम चेत्रों में सीह्कारी सम्बन्धी सुविधार्य देने के डपायों के सुकाव दिये हैं छौर द्रव्य-कोपों को संगठित करने छौर किसान को आर्थिक सहायता देने के सुकाब भी दिये हैं। सहकारी समितियों के लिये कमेटी ने

#### निम्न सुमाव दिये हैं:--

- (i) सरकार को सहकारी संस्थाओं पर विशेष ध्यान रखना चाहिये और उन्हें सहायता देनी चाहिये।
- (ii) अलप और मध्यकालीन ऋण देने के लिये प्रान्तीय वैंकों की संख्या बढ़ा कर उनको अधिक दृढ़ बनाना चाहिए। जहां ऐसा सम्भव न हो सके वहां राजकीय कृषि साख मंडल स्थापित किये जाने चाहिए।
- (iii) दीर्घकालीन ऋग केवल भूमि वन्धक वैंकों द्वारा दिये जाने चाहिए, जहां वे नहीं हैं उनकी स्थापना होनी चाहिए।
- (iv) इन समितियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर द्रव्य भेजने की सुविधायें भी प्रदान करनी चाहिए।
- (v) जर्मादारों व राजाओं आदि से जिनकी बचत बढ़ रही है समितियों को जमा प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिये।

#### उपसंहार---

भारतवर्ष में सहकारी आन्दोलन को प्रारम्भ हुए लगभग ४० वर्ष हो गए। परन्तु फिर भी उसने इतनी संतोपजनक प्रगति नहीं की जितनी कि करनी चाहिए थी। द्वितीय महायुद्ध के वाद आन्दोलन में कुछ परिवर्तन हुआ और अब सहकारिता का भविष्य भारत में उज्ज्वल दिखाई पड़ता है। द्वितीय महायुद्ध के वाद किसान की दशा सुधरी। वह अपना ऋण चुकाने लगा और केन्द्रीय वैंक सरलता से अपना ऋण वस्ल कर सके। केन्द्रीय वैंकोंके पास अब इतने कोष हैं कि वे सहकारिता आन्दोलन की अनेक दिशाओं को उन्नत कर सकते हैं। भूमि

वन्धक वेंक ऋण से मुक्त होने के लिये ऋण की मांग न होने के कारण वह छोटे दर्जे के सिंचन कार्यों और यांत्रिक छृषि-कार्य को उन्नत करने का सफत कार्य कर सकते हैं। सहकारिता के लिए सभी दिशाओं में अब पर्याप्त चेन्न है। अन तक भारत में साख ने ही किसान के जीवन के एक अंग को छुत्रा है। अब हम वहु उद्देश्य समितियां (Multi-purpose Societies) आरम्भ करके अन्य चेनों में भी कहम उठाना चाहिए।

सामाजिक उद्घार के लिए भी सहकारिता छान्दोलन की वहुत छावश्यकता है छौर इस दिशा में छांदोलन के लिए यहुत विस्तृत चेत्र है। भारत प्रामों का देश है छौर सहकारिता को प्राम सुधार के सभी छंगों के लिए मुख्य ध्येय बना लेना चाहिए।

अभि बन्धक बैंक ( Land Mortgage Banks )

किसान को तीन प्रकार के ऋगों की श्रावश्यकता होती है (१) श्राल्पकालीन (२) मध्यकालीन श्रोर (३) दीर्घ-कालीन। दीर्घकालीन ऋगा के अन्तर्गत पुराने ऋगा चुकाने के लिए भूमि की चकवन्दी करने तथा उसको उपजाऊ वनाने के लिए, श्रथवा श्रन्य सुधार करने, भूमि खरीदने के लिए, क्षश्रा वनाने तथा मृत्यवान यंत्र खरीदने के लिए जाने वाले ऋगा श्राते हैं। प्रारम्भिक सहकारी साम्य समितियां केवल श्रम्यकालीन तथा मध्यकालीन ऋगा ही दे सकती हैं, क्योंकि उनकी जमार्थे भी श्रत्यकालीन होती हैं। इसके श्रामिरिक उनके पास जमानत की सम्पत्ति के मूल्य की श्रांकने के लिए श्रमुमवी व्यक्ति भी नहीं होते श्रीर भूमि वन्धक रखने पर उसके काराज साम्य समितियों के पास रखने में जोखिम भी होती है। श्रवः भित्र भित्र वैंकंग कमेटियों, रिजर्व वैंक तथा वैंकंग के विशेषश्री

- ने यही निर्णय किया कि दोर्घकालोन ऋण देने के लिए भूमि बन्धक बैंकों की ही स्थापना होनी चाहिए। यह वैंक तीन प्रकार, के होते हैं:—अर्थात् सहकारी, मिश्रित पूंजी वाले और अर्थ सहकारी।
  - (१) सहकारी वैंक: ये वैंक केवल अपने सदस्यों को ही ऋग देते हैं। इनकी अपनी निजी पूंजी नहीं होती। ये भूमि को बन्धक रख कर उसकी जमानत पर बन्धक बांड (Mortgage Bonds) बेचते हैं और उनसे पूंजी एकत्रित करते हैं। इनका लच्य जाभ कमाना नहीं होता। ये वैंक ट्याज की दर घटाने की पूरी कोशिश करते हैं।
  - (२) मिश्रित पूंजी वाले गैर सहकारी भूमि वंधक वैक-ये वैंक मिश्रित पूंजी से वने होते हैं छोर लाभ के उद्देश्य से स्थापित किये जाते हैं। ये भूमि को बन्धक रख कर ऋण देते हैं। इन पर सरकार का पूरा नियंत्रण रहता है ताकि यह सनमाना ब्याज न ले सकें।
  - (३) अर्ध-सहकारी वैक ये वैंक न तो पूर्ण रूप से सहकारी होते हैं और न गैर सहकारी । ये वैंक सीमित दायित्व वाले होते हैं और इनके अधिकांश सदस्य ऋण लेने वाले होते हैं तथा कुछ सदस्य पूंजी की सहायता देने वाले होते हैं।

वैंकों का उद्दे रय— भूमि वन्धक बैंक निम्न कार्यों के लिए ऋण देते हैं: (i) किसानों की भूमि तथा मकानों को गिरवी से छुड़ाना, (ii) खेती की भूमि तथा छन्य खेती के धन्धों की उन्नित और मकान वनवाने के लिए, (iii) भूमि खरीदने के लिए, (iv) खेतों को चक्कवदी के लिए तथा (v) पुराने ऋण चुकाने के लिए। भूमि वन्धक बैंकों को खेती की उन्नित तथा स्थायों सुधारों के लिए अधिक ऋण देने चाहिये।

कार्यक्षेत्र—इन वैंकों का कार्यक्तेत्र छोटा होना चाहिये परन्तु वहुत छोटा नहीं। इनका चेत्र एक तालक या एक परगना ही होना ठीक है।

कार्यशील पूंजी—इनकी कार्यशील पूंजी हिस्से तथा ऋरणपत्र वेच कर प्राप्त होती है। जो भूमि सदस्य वैंकों के पास गिरवी रखते हैं, उनकी जमानत पर वेंक ऋगणत्र निकालते हैं। यह वेंक जमा पर बहुत कम धन प्राप्त करते हैं। ऋगणपत्र २० या ३० वर्षों के लिये निकाले जाते हैं। चूंकि यहां ऋगणत्र अधिक प्रिय नहीं हैं, इसलिये यहां सरकार को इन पर और इनके व्याज पर गारन्टी देनी चाहिये और इन ऋगणपत्रों को दूस्टी सिक्यूरिटी वना देना चाहिये। शाही कृषि कमीशन (Royal Agricultural Commission) ने इन दोनों वातों का समर्थन नहीं किया, परन्तु केन्द्रीय वैंकिंग जांच कमेटी का मत था कि सरकार को मृलधन की गारंटी न देकर केवल व्याज की गारंटी देनी चाहिये।

भूमि बन्धक बैंक जब सब ऋगा-पत्र बेचने लगेंगे तो उनमें प्रतिदन्दी का होना जरूरी है। इसलिये इस प्रतिस्पर्दी का अन्त करने के लिये केन्द्रीय भूमि बंधक बैंक खोलने चाहिये, जो ऋगपत्र उन बैंकों के नाम स्वयं निकालेगा तथा जिला बैंक उनकी बेचेगा। माद्रास और बन्दई में ऐसे बैंक खुल गये हैं।

संचालन इनका संचालन एक वोर्ड आफ डायरेक्टर हारा होता है। डायरेक्टरों में अधिकतर डायरेक्टर इन सदस्यों के प्रतिनिधि होते हैं। जो ऋण लेते हैं और छुछ डायरेक्टर बाहरी भी होते हैं, जो उनकी योग्यता के कारण ले लिये जाते हैं। ऋण लेने वाले ट्यक्ति को एक फार्म पर

अपनी लेनी देनी का पूरा व्योरा देकर और साथ में भूमि सम्बन्धी कागजों को नत्थी करके अपने चेत्र के वैंक को एक श्रजी देनी पड़ती है। बैंक का डायरेंक्टर तथा सुपरवाइजर इन कानजों, भूमि व उसके मृल्यांकन तथा ऋगा लेने वाले की ऋग वापस करने की शक्ति की जांच कर वैंक को एक रिपोर्ट देता है। वाद में वैंक का कानूनी सलाहकार किसान के भूमि पर दायित्व की जांच करके एक रिपोर्ट केन्द्रीय वैंक को देता है। यदि बैंक ऋण देना स्त्रीकार करता है, तो केन्द्रीय भूमि वंधक वैंक किसान से भूमि सम्बन्धी कागजों को अपने नाम करवा लेती है, ऋण की रकम भूमि बन्धक वैंक को भेज देती है, जो प्रार्थी को ऋण दे देती है। ऋण की रकम भूमि की कृते हुये मूल्य के ४० प्रतिशत से श्रधिक नहीं होती। मद्रास में अधिकतम रकम ४०००) श्रीर वस्वई में १०,०००) रुपये हैं। ऋग श्रधिक से श्रधिक ४० वर्ष के लिये दिया जाता है। च्याज की दर ६ प्रतिशत से ६ प्रतिशत तक होती है। ऋग देते समय उस पर सूद का हिसाव लगा कर उस का सूद सहित वार्षिक किश्तों में बांट दिया जाता है श्रीर जन्हीं किश्तों में वह ऋणी से वसूल कर लिया जाता है।

लाभ वितरण—एक निश्चित धन जव तक रिच्त कोष में जमा न हो जाय, तब तक लाभांश वितरण नहीं किया जा सकता। मद्रास में वार्षिक लाभ का ४० प्रतिशत रिच्त कोष में रखा जाता है और ४६ प्रतिशत बांटा जाता है। बम्बई में ४० प्रतिशत रिच्त कोष में रख कर ६६ प्रतिशत बांटा जाता है।

वर्तमान स्थिति—सव से पहला सहकारिता भूमि वंधक वैंक १६२० में पंजाब में खुला था, परन्तु श्रसफल हो गया। इनका वास्तविक प्रारम्भ १६२६ में हुआ, जब मद्रास में भूमि बन्धुक वैंक खोला गया। श्रव भी मद्रास में १२० भूमि वन्धक वैंक हैं। ये वैंक मद्रास में खूब सफल हुये। महान मन्दी के समय इन वैंकों को कुछ गति प्राप्त हुई, क्योंकि कृषि सम्बन्धो वस्तुओं की कीमत गिर जाने से किसान को ऋग की आवश्यकता थी किन्तु गत वर्षों में किसान की स्थिति में परिवर्तन हो गया है। वह संपन्न हो गया है और उसने अपने ऋण चुका दिये हैं। इसके श्रतिरिक्त ऋण समकोता वोडी ने भी ऋण का निम्न स्तर करके और उसे आसान किश्तों में भुगतान करने की सुविधा देकर ऋण लेने की आवश्यकता को कम कर दिया है। अतः उन वैंकों का जिन्होंने केवल अपने कार्य को ऋगों द्वारा किसानों को पुराने ऋग से मुक्त कराने तक ही सीमित रखा था, उनका भविष्य अच्छा नहीं दीख पड़ता। अतः उनको अन्य कार्यों के लिये, जैसे भूमि को उन्नत करना, वाई लगाना तथा अन्य कृपि सुधारों आदि के लिये ऋगा देने की योजना बनानी चाहिये।

ं १६५१ में कुल पांच केन्द्रीय वेंक मद्रास, वम्वर्ड, मैसूर द्रावनकोर, कोचीन चौर दड़ीसा में थे।

मृमि वन्धक वैंकों की उन्नति के लिये सुझाव—(१) इनको निपुण कर्मच रियों को नियुक्त करना चाहिये जो ऋण देते समय मूमि का ठीक ठीक मूल्यांकन कर सकें।

- े(२) इनको श्रपनी पृ'जी केन्द्रीय भूमि वन्धक द्वारा जारी किये ऋरापत्रों द्वारा बढ़ानी चाहिये।
  - (३) ऋण ऋणी की माली हालत और ऋण के उद्देश्य के अनुसार देना चाहिये।

- (४) ऋण पुराने ऋणों के चुकाने के अतिरिक्त अन्य कृषि सुधारों के लिये भी देना चाहिए।
  - (४) ऋण किश्तों में वापिस लेना चाहिए।
- (६) भारतवर्ष के कुछ प्रांतों में भूमि इस्तांतरकरण कानून लागू हे, जिस के द्वारा भूमि वेचने में कठिनाई होती है। इस कानून में संशोधन कर देना चाहिये, जिससे भूमि बन्धक वैंकों को जन्त की हुई भूमि वेचने में रुकावट न हो और वह विना खदालत की सहायता के वेची जा सके।
- (७) दिवालिया कानून में बैंक को वस्ती का प्रथम अधिकार (Preferential Right) मिलना चाहिये ताकि अर्ज्जित लेनदार का गिरवी रखे धन पर कोई अधिकार न हो।
  - ( ८ ) इनका चेत्र बहुत विस्तृत नहीं होना चाहिये।
  - ( ६ ) वैंकों का संचित कीय सुदृढ़ होना चाहिये।
- (१०) कर्मचारियों को अपने सम्बन्धियों को ऋग देने में पन्नपात नहीं करना चाहिये।
- (११) ऋणों का दुरुपयोग करने पर ऋण वापस ले लेना चाहिये।
- (१२) इन वैंकों की श्रामीण अर्थ न्यवस्था में लगी हुई अन्य संस्थाओं से सम्पर्क रखना चाहिये।

# सहकारिता और दूसरी वैंकिंग संस्थायें-

सहकारी साख समितियां साह्कार ध्यौर देशी वैंकर का सृत्र मुकावला कर रही हैं। यद्यपि साह्कार ध्यौर देशी वैंकर की सूद की दर भी साख समितियों की सूद दर के वरावर है फिर भी जनता का विश्वास सहकारी समितियों में ही है परन्तु फिर देशी वेंकर श्रीर सिमितियों में श्रच्छे सम्बन्ध है। वहुत से देशी वेंकर इन सिमितियों के खंजान्ची श्रीर संचालक का कार्य करते हैं श्रीर श्रपना रुपया सिमितियों में मुहती जमा पर रखते हैं। सिमितियों को इनके श्रनुभव का लाभ उठाना चाहिये।

वहुत से प्रान्तीय छोर केन्द्रीय वेंक इम्पीरियल वेंक से नकद साख छोर छिविकर्ष सरकारी छोर छान्य स्वीकृत प्रतिभृतियों की जमानत लेते हैं। रिजर्व वेंक इन वेंकों को सहकारी कार्यों के लिये रुपया एक स्थान से दूसरे स्थान पर मेजने के लिये मुफ्त सुविधा देता है छोर छान्य कार्यों के लिए कुछ थोड़ा सा प्रतिफल लेकर यह सुविधा देता है। न्यापारिक वेंकों छोर सहकारी वेंकों का चेत्र इतना भिन्न है कि उनमें छापस में कोई प्रतिस्पर्द्धी का प्रश्न ही नहीं है। कुछ न्यिक्यों का कहना है, कि सहकारी वेंकों को सरकार से कुछ सुविधाय मिली हुई हैं, जिसके कारण वे न्यापारिक वेंकों से प्रतिस्पर्द्धी करते हैं, परन्तु यह बात सलत है। सहकारी वेंक छपनी जमाओं पूर न्यापारिक वेंकों से छितस्पर्द्धी कमाओं से छात्र से छात्र से छितस्पर्द्धी कमाओं से छितस्पर्द्धी कमा स्वाप्त से छात्र से छात्र से छात्र स्वाप्त से छात्र से

्र अरिजीव विकास सहकारी आन्दोलन—रिजाव विकास विका

(i) कृषि साख के विशेषज्ञों की सरकार को कृषि सम्बन्धी राय देने के लिये नियुक्त करना।

(ii) रिजर्व वेंक तथा सहकारी वेंकों के सम्बन्ध को स्पष्ट करना।

(iii) यामीरा श्रर्थ श्रीर विशेष कर सहकारिता के विषय में श्रव्ययन करना श्रीर किसानों को ऋरा से मुक्त कराने

#### के लिये कानून वनाना।

- (iv) यह विभाग सहकारी सिमितियों द्वारा लिखे गये और प्रान्तीय वैंकों द्वारा वेचान किये गये पत्रों का कर विक्रय करता है, तथा उनको पुनर्कटौती पर लेता है।
- (v) विना च्याज के थोड़ी सी रकम यह प्रांतीय वैंकों को सहकारी प्रतिभृतियों के श्राधार पर उधार देता है श्रीर १३ प्रतिशत च्याज पर श्रिधकतम ह माह के विलों को भुनाता है।
- (vi) यह सहकारी समितियों के लिये माल गोदाम खोलता है जहां वे माल एकत्रित कर सकें।
- (vii) नीची दर पर ऋग पत्र शान्तीय सहरारी वैंकों को देकर उनको सहायता देता है।

रिजर्व वैंक के कृषि साख विभाग ने सहकारी साख आन्दोलन को पुनः संगठित करनें के लिये निम्न सुकाव दिये हैं:—

- (i) यदि ऋण इतना श्रधिक हो गया है कि वह कर्जेदार की शक्ति के वाहर है, तो उसे कम कर देना चाहिये।
- (·ii) भविष्य में एक अधिकतम सीमा निश्चित कर देनी चाहिये, जिससे अधिक ऋग न दिया जाये।
- (iii) सदस्य किसान केवल एक ही स्थान से ऋण ले सके।
- (iv) सहकारी गोदाम तथा विकय समितियों की स्थापना की जाय।

- (v) लम्बे समय के लिये ऋग देने के लिये भूमि बन्धक वैंक खोलने चाहिये।
- ( vi ) प्रांतीय सहकारी वेंकों को श्रान्दोलन पर नियन्त्रण रखना चाहिये।
- (vii) केन्द्रीय वैंकों को छापनी रकम इतनी कम कर देनी चाहिये कि किसान उसे खेती के लाभ से २० वर्षों में चुका सके। शेप रकम वह खाते में डाल देनी चाहिये।
- ( viii ) केन्द्रीय वैंकों के संचालक श्रनुभवी श्रीर योग्य व्यक्ति होने चाहिये।
- (ix) साख समितियों को कुछ सूद की दर वढ़ा कर श्रपना रिचत कोप वढ़ाना चाहिये!
- (x) ऋग् किसान की आवश्यकतानुसार किश्तों में दिया जाना चाहिये।
- (xi) ऋण का ठीक समय पर भुगतान न होने पर उसकी वस्ती के लिये कार्यवाही करनी चाहिये अथवा साल समिति को तोड़ देना चाहिये। फसल नष्ट हो जाने पर अदायगी का समयं वढ़ा देना चाहिये।
- (xii) ध्यावश्यकता से श्रिधिक ऋगा लोने ध्रौर उसकी वसूली में ढिलाई दूर करने के लिये केन्द्रीय तथा प्रान्तीय बैंकों के वोर्ड में जमा कराने वालों के भी प्रतिनिधि होने चाहिये।
- (xiii) ऋग कभी भी दो वर्ष से श्रधिक के जिये न दिया जाय और यह ऋग वार्षिक ऋग से पृथक रखा जाय।

(xiv) प्रारम्भिक साख समिति का पुनः संगठन होना चाहिये और उसका चेत्र किसान का सारा जीवन होना चाहिये।

(xv) इन समितियों को एक छोटे वैंकिंग संघ से सम्बन्धित कर देना चाहिये।

(xvi) समय समय पर अनुसंधान कमेटियां नियुक्त होनी चाहिये जो उसे समय की महत्वपूर्ण वातों पर सुकाव हैं।

निधि तथा चिट कोप ( Nidhis & Chit Funds )

ये संस्थायें वैंकिंग संस्थाओं से मिलती जुलती संस्थायें हैं और मुख्यतया मद्रास पान्त में पाई जाती हैं। इन संस्थाओं को छछ व्यक्ति मिल जुल कर भारतीय कम्पनी विधान के अन्तर्गत स्थापित करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य अपने सदस्यों में बचत की भावना को प्रोत्साहित करना तथा परस्पर ऋण सम्बन्धी सहायता देना है। इनकी व्याज की दर साधारणतया १६% रहती है। कभी कभी ये अपने सदस्यों के अतिरिक्त अन्य व्यक्तियों को ऋण देते हैं। यहां इन संस्थाओं का होना बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ है, क्योंकि इनके कारण इनके सदस्य साहकार और महाजन के चंगुल से बच जाता है। इसका एक कारण यह भी है कि ये लोग उत्पादक तथा अनुपादक दोनों कार्यों के लिये ऋण दे देते हैं। मद्रास बैंकिंग जांच समिति ने इनके कार्यों की बड़ी प्रशंसा की है। किन्तु केन्द्रीय बैंकिंग

जांच समिति ने इनके लिये एक छलग ही विधान वनाने का सुकाव रखा है।

#### श्रभ्यास-प्रश्न

- (१) भारतीय कृषि ग्रर्थ व्यवस्था की समस्या को सहकारी सास समितियाँ किस इद तक सुलक्ता सकती हैं १ वतलाइये।
- (२) एक सहकारी साख समिति के विधान, कार्य तथा लाभ वतलाइये। यह अपनी ऋग पर दी जाने वाली रकमें कैसे प्राप्त करती है ? केन्द्रीय साख समितियों द्वारा इसको इस बारे में कैसे सहायता पहुंचती है ?
  - (३) भारत में सहकारी ग्रान्दोलन पर एक छोटा सा निवन्ध लिखिये।
- (४) सन् १६०४ से अब तक के भारतीय सहकारी आन्दोलन के विकास तथा कार्यों पर प्रकाश डालिये | रिजर्व येंक आफ इण्डिया ने इस आन्दोलन को अब तक कितनी सहायता पहुंचाई है और अब पहुंचा सकता है १
- (४) भारतीय सहकारी साख समितियों के संगठन तथा कार्यी का वर्णन कीजिये।
- (६) भूमि बन्धक बैंक क्या हैं १ वे कृषि ग्रर्थ व्यवस्था में किस प्रकार सहायता पहुंचाते हैं १
- (७) भूमि बन्धक वैंकों के कार्यों का विवेचन कीजिये। इनकों किन चिद्धान्तों के स्त्राभार पर 'देश में संगठित किया जा सकता है! वतलाऐये।

( ८ ) प्रामीण ग्रर्थ व्यवस्था को उन्नतिशील वनाने में भारतीय सहकारी विभाग ने क्या क्या प्रयत्न किये हैं १ संचेप में वर्णन कीजिये।

( E ) रिजर्व वैंक ग्राफ इिएडया ने कृषि ग्रर्थ व्यवस्था को सुधारने के लिये ग्रव तक क्या किया ? रिजर्व दैंक के कृषि साख विभाग ने सहकारी ग्रान्दोलन को संगठित करने के लिये क्या क्या सुमाव दिये हैं।

(१०) ग्रामीण वैंकिंग जाँच समिति ने सहकारी ग्रान्दोलन को समल बनाने के लिये क्या क्या सुमाव दिये हैं ? वतलाइये।

#### पन्द्रहवाँ अध्याय

# पोस्ट आफिस बचत वैंक

पोस्ट आफिस वचत वैंक भी भारतीय मुद्रा वाजार का एक छंग है। ये वैंक निर्धन तथा साधारण व्यक्तियों में मित-व्यियता का प्रचार करते हैं। इनकी स्थापना सर्वे प्रथम १८६२ में की गई थी और तब से इनकी प्रगति हो रही है। प्रथम महायुद्ध काल में इनकी जमा जनता की धवराहट के कारण कम हो गई थी, परन्तु शीव ही स्थिति सुधर गई। १६३०-३१ की आर्थिक मन्दी के समय और द्वितीय महायुद्ध में फ्रांस के पतन हो जाने पर भी यही दशा हुई, परन्तु जनता का विरवास छा जाने पर स्थिति फिर सुधर गई।

संयुक्त भारत में इन वैंकों के प्रधान तथा शासा कार्यालयों की संस्था २७,००० थी। १६४०-४१ के छान्त में केवल भार-तीय संघ के छान्दर ही वेंकों पर वकाया ६४ करोड़ रुपये का था। इस संस्था में विभाजन पूर्व की वाक़ी सम्मिलित नहीं है। मार्च १६४६ के छान्त में भारतीय जनतन्त्र में कुल डाक-खानों की संस्था २६,७६० थी। उनमें से ६,४६४ वचत वैंक का कार्य कर रहे थे। इन ६,४६४ वेंकों में से ६,४०१ प्रामीण चेत्रों में थे। कार्य—यह वैंक जनता से छोटी छोटी रक्षम जमा के लिये लेते हैं। साथ ही यह सर्टिकिकेट भी वेचते हैं और सरकारी प्रतिभृतियों का क्रय विकय भी करते हैं। पोस्ट आफिस सरकारी कर्मचारियों को बीमा कराने की सुविधा भी देता है और इस प्रकार इन कार्यों से यह मध्य वर्ग के व्यक्तियों जिनकी आय थोड़ी है, में मितव्ययिता का प्रचार करता है।

# इनकी कार्य विधि

प्रत्येक मनुष्य डाकघर के वचत खाते में स्वयं अपना रूपया या किसी नावालिग का रूपया जिसका वह संरक्त है, अथवा किसी ऐसे पागल मनुष्य का रूपया जिसका वह मैंनेजर है, जमा करा सकता है। नावालिग तथा ख्रियां चाहे वे विवाहित हों अथवा अविवाहित, स्वयं अपने नाम से रूपया जमा करा सकती हैं यदि रूपया स्वयं उनका पैदा किया हुआ है और उस पर उनका पूर्ण अधिकार है। डाकघर में कम से कम दो रूपयों से हिसाब खोला जा सकता है। एक समय में कम से कम १) रू० की रकम खाते में से निकाली जा सकती है। एक वर्ष के अन्दर कोई भी मनुष्य निकाले हुये घन को छोड़ कर अधिक से अधिक १४०० रूपये जमा करा सकता है। वर्तमान वर्ष के ज्याज को छोड़ कर किसी भी मनुष्य के खाते में ४०००) रूपये से अधिक जमा नहीं किये जा सकते हैं।

रुपया सप्ताह में केवल एक ही वार निकाला जा सकता है। इनमें २००) रुपया से कम पर १३ प्रतिशत तथा उससे अधिक पर दो प्रतिशत सूद है। परन्तु यह दर पहली अप्रैल को होने वाली रक्षम पर वर्ष भर के लिये निर्धारित कर दी जाती है। डाकघर द्वारा सर्टिफिकेट भी निकाले जाते हैं जिनमें जनता अपना रुपया लगा सकती है। यह कार्य डाकघरों द्वारा प्रथम महायुद्ध के समय आरम्भ किया गया था और अब भी जारी है। उस समय इन सर्टिफिकेटों का नाम केश सर्टिफिकेट रखा था। यह सर्टिफिकेट पाँच वर्षों के लिये होते थे। इनका मूल्य भिन्न भिन्न होता था। किसी भी डाकखाने से १० रुपया से लेकर ५००० रु० तक के मूल्य के सर्टिफिकेट १०००० रुपया तक की सीमा तक खरीहे जा सकते थे। अवधि वीत जाने पर ज्यान सहित इनका रुपया मिल जाता है। अवधि वीतने के पूर्व इनको भुनाने से सद कम मिलता है और साल भर के अन्दर इनको भुनाने से सद विल्कुल नहीं मिलता। १९४१ में डाकघर ने एक नई योजना चलाई और उस

१६४१ में डाकघर ने एक नई योजना चलाई श्रीर उस योजना के अनुसार डिफेन्स सेविंग्स सर्टिफिकेट जारी किये। इन पर व्याज की दर २३०/० है। दस वर्ष के वाद इनका रुपया व्याज सहित वापिस कर दिया जाता है। कोई भी व्यक्ति ४०००) रुपया से श्रिष्ठिक के यह सर्टिफिकेट नहीं खरीद सकता। १६४७ में इस खाते में कुल ११ करोड़ रुपये जमा थे। कुछ समय परचात, वारह वर्षीय नेशनल सेविंग्ज सर्टिफिकेट चलाये गये। इनकी श्रवधि १२ वर्ष है श्रीर यह भी कई मृल्यों में निकाले गये। इन्हें भी कोई व्यक्ति १०,०००) रुपया से श्रिष्ठिक के मृल्य के नहीं त्वरीद सकता था। वारह वर्षी के बाद इनमें लगा हुआ रुपया क्योढ़ा हो जाता है। तीन वर्ष के श्रान्दर भुनाने में इन पर कोई सद नहीं मिलता। इनसे होने वाली एकम पर श्रायकर नहीं लगता।

# सरकारी सिक्योरिटीज का ऋय-विऋय

कोई भी न्यक्ति चाहे डाकघर में उसका वचत खाता हो या न हो, डाकघर द्वारा सरकार को ऋग दे सकता है। परन्तु एक वर्ष में ५०००) रुपया से श्रधिक का ऋग नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार के ऋग को सरकारी सिक्योरिटीज का कय-विक्रय कहते हैं। क्रय करने वाले को एक छपा प्रार्थनापत्र देना पड़ता है जिसमें यह विशेष रूप से स्पष्ट कर देना चाहिये कि वह अपना रुपया किस प्रकार केऋग में लगाना चाहता है। यदि कोई न्यक्ति कुछ धन ऋग पर देकर फिर से सिक्यो-रिटीज खरीदना चाहता है तो उस ध्यपने प्रार्थनापत्र के साथ अपनी पासबुक भी लगा देनी चाहिये। पहली बार ऋग देने वाले को डाकघर से ही एक पासबुक मिलती है।

सरकारी सिक्योरिटीज डाकघर द्वारा वेची भी जा सकती हैं। परन्तु यह सिक्योरिटीज डाकघर द्वारा ही खरीदी जानी चाहिये तथा एकाउन्टेन्ट जनरत्त अथवा खरीदार के पास इनका जमा रहना आवश्यक है। इनको वेचते समय भी एक छपा हुआ प्रार्थनापत्र भर कर डाक घर को देना आवश्यक है।

# जीवन-वीमा कराना

सन् १८८३ से डाकघर ने अपने कर्मचारियों अथवा अन्य समस् सरकारी कर्मचारियों के जीवन वीमे का कार्य भी प्रारम्भ कर दिया है। ऐसे बीमे की दर साधारण बीमा कम्पनियों को प्रीमीयम की तुलना में नीची होती है। यह प्रीमियम कमचारियों के वेतन से ही काट ली जाती है। विश्व-विद्यालयों तथा सरकारी सहायता पाने वाले शिल्लण संस्थास्त्रों के कर्मचारी भी डाकखानों से बीमा करा सकते हैं। पोस्ट आफिस वचन वेंकों की चन्नति की भारी आवरय-कता है और उनकी संख्या वड़ाई जानी चाहिये। भारत के त्रेत्र को देखते हुये उनकी फलता कुछ भी नहीं है। केनेद्रय वेंकिंग रिपोर्ट में कहा गया है कि "देश के अत्यधिक आन्तरिक भाग में रहने वाले व्यक्तियों के पास ये वेंक अभी तक नहीं पहुंच पाये हैं। छोटी छोटी वचत की रक्तमों तथा छोटे छोटे आदमियों को अभी एकत्रित किया जाना है।" जहां तक प्रति व्यक्ति जमा रक्तम का सम्बन्ध है, भारत विदेशों से अभी यहन पीछे है जैसा कि निम्न तालिका से पता लगता है:—

देश जन-संख्या जमा रकमें जमा रक्तम प्रति व्यक्ति (दस लाखों में) (दस लाख रुपयों में) (रुपयों में) कनाडा १० ६३ ६

દરૂ कनाडा १० श्रमरीका ११२ 30 ३३,४४ त्रिटेन ४३,८० €= 88 દ્દષ્ટ **जापान** ६० ३⊏,३२ 320 £83 33 भारत

इन वचत वेंकों को गांवों में बढ़ाने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का सुमाव है कि इनमें चेंक द्वारा रुपया जमा तथा निकालने की सुविधा दी जानी चाहिए। अगस्त १६४२ से पोस्ट आफिस वेंकों ने अपने च्यवहार में चेंक स्वीकार करना आरम्म कर दिया है परन्तु चेंकों द्वारा रुपया निकालने का सुमाव सम्भव नहीं है क्योंकि छोटे छोटे डाकस्नानों में केवल एक क्लर्क द्वारा हिसाब रखना उसकी शक्ति तथा सामर्थ्य से हो जायगा। इनका हिसाव-किताव हिन्दी में रखने की आज्ञा दे देनी चाहिए जिससे किसान तथा मजदूर वर्ग इसका पूरा लाभ उठा सकें।

इसमें से रुपया निकालने में बहुत समय लगता है। इस दोष को भी दूर करना आवश्यक है।

इनका जनता में उचित प्रचार करना चाहिए जिससे जनता इनके लामों को समम सके। तभी यह वचत वैंक देश का हित कर सकते हैं।

## अभ्यास-प्रश्न

१— पोस्ट ग्राफिस सेविंग्स बेंकों का देश की बेंकिंग पद्धति में क्या महत्व है ?

२—एक साधारण सेविंग्स वैंक तथा पोस्ट श्राफिस सेविंग्स वैंक में क्या श्रन्तर है ? विस्तारपूर्वक समकाइये ।

३—भारतीय पोस्ट ग्राफिस वैंकिंग के क्या क्या कार्य करता है ? इसकी सेवाग्रों को ग्राधिक व्यापक बनाने के लिए ग्रपने सुम्ताव दीजिये।

४—पोस्ट श्राफिस सेविंग्स वैंकों की कार्यविधि पर प्रकाश ङालिये।

# सोलहवां ऋध्याय

# वैंकों का समाशोधन गृह

( Clearing House )

समाशोघन गृह वह संस्था है जहां म्थानीय वैंकों के पारस्परिक लेन-देन का निपटारा होता है । समाशोधन का कार्य दुनिया के प्रायः सभी प्रमुख केन्द्रीय वैंकों ने अपनाया है। अन्तर केवल इतना ही है कि कुछ केन्द्रीय वैंक तो यह कार्य चलन के अनुसार करते आ रहे हैं और कुछ ने विधान के द्वारा इस कार्य को अपनाया है। सबसे पहले इस काम को वैंक आफ इंग्लैंड ने करना आरम्भ-किया और फिर दूसरे देशों की वैंकों ने इंग्लैंड का श्रनुकरण किया । जिन देशों में केन्द्रीय वैंकों की स्थापना के पहले ही व्यापारिक वैंकों ने अपने लेन-देन के निवटारे का प्रवन्य कर लिया था वहां स्वतन्त्र समाशोधन गृह मीजूद हें श्रीर उनके स्वयं काम करने के नियम तथा स्थान बने हुचे हैं । केन्द्रीय वैंक भी ऐसे देशों में समाशोधन गृहों के सद्स्य वने हुये हैं छौर प्रत्येक दिन की निकासी के श्रन्त में जो वाकी वचती है उसके निवटारे का भी वही काम करते हैं। अन्य देशों में केन्द्रीय वैंक ही निकास-गृह के लिए स्थान देते हैं और वे ही काम करने के लिए नियम वनाते हैं तया छान्त में बचे हुए शेप का निवटारा करते हैं।

सभी वड़े शहरों में कई व्यापारिक वैंक होते हैं जिनके अपने शहक होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को भुगतान करना चाहता है तो वह उसे अपनी वैंक पर चैक काट कर दे देता है। चैक पाने वाला व्यक्ति इस चैक को या तो वैंक जाकर भुना सकता है या अपने वैंक में जमा कर सकता है। जब उसका वैंक चैंक का रुपया प्राप्त कर लेगा तो उसके खाते में जमा कर देगा। ज्यवहार में इस प्रकार प्रत्येक र्वेक यहुत से जमा करने के लिये चैक दूसरे वेंकों पर प्राप करता है और बहुत से चैक उसके ऊपर उनके शाहकों द्वारा भुगतान के लिये काटे जाते हैं। इन भुगतानों श्रीर जमा का निवटारा करने के लिए प्रत्येक वैंक अन्य दूसरे वैंकों में अपना एक एक कर्मचारी भेज सकता है परन्तु इसमें कई कठिनाइयां पड़ती हैं। पहले तो कर्मचारियों का समय नष्ट होगा और उसे वेतन देना पड़ेगा जिससे व्यय बढ़ जायगा। इसके श्रितिरिक्त इस तरह से भुगतान के लिये वैंकों को अपने पास वहुत नक़दी रखनी पड़ेगी।

यह देखा गया है कि दीर्घकाल में व्यापारिक वैंकों की श्रापस की लेनी देनी वरावर हो जाती है। समाशोधन गृह की खापना इसी सिद्धान्त पर की गई है जिसके द्वारा आपस के लेन-देन का निवटारा विना नक़दी के केवल खातों में प्रवृष्टि करके ही हो जाता है।

समाशोधन गृह के कार्य का ढंग वहुत ही साधारण है। मान लीजिये कि क, ख, ग श्रीर घ चार वेंकों के वीच निकासी का काम होता है। प्रत्येक बेंक के पास विशेष तौर पर इस कार्य के लिये छपे हुये कागज रहते हैं जिन पर उन सभी चैकों श्रीर विलों हत्यादि का हिसाब लिख लिया जाता है जिनकी प्राप्ति एक वैंक को अन्य वैंकों से करनी होती है। ख्दाहरण के लिये यदि 'क' वैंक को चेक और ड्राफ्ट छाँटने पर 'ख' वैंक के ऊपर चैंक श्रोर ड्राफ्ट मिलते हैं तो वह उन्हें छपे हुये काराज पर 'ख' डोंक के नाम लिख लगा और इसी प्रकार सब नकों की रक्षमें आलग आलग लिख ली जांयगी। यहीं कार्य प्रत्येक वैंक करता है। इसके वाद चैंक, ड्राफ्ट इत्यादि के अलग अलग वरहत वना तिये जाते हैं और यह व्यडल समाशोधन गृह में ले जाये जाते हैं और वहां प्रत्येक वैंक इनको चारों वैंकों के निर्धारित स्थान में अलग अलग रख देता है। वहां पर यह कर्मचारी अपने प्राप्त वण्डलों का एक काराज पर व्यौरा लिख लेते है, जिसे 'Summary Sheet of the Clearing' कहते हैं। सभी वैंक इस प्रकार कार्य करते हैं श्रीर उनको अपनी लेनी देनी का पता चल जाता है जो वे एक साधारण चिट्ठे (General Balance Sheet) म लिख लेते हैं। इस चिट्ठे में समाशोधन गृह के सब सदस्यों के नाम, उनके पाउने और देने के खाने छपे रहते हैं। यदि किसी वैंक को पाना है तो पाउने के खाते में और देना है तो उसके देने के खाने में लिखा जायगा। वाद में पाउने ख्रीर देने का अन्तर निकाल कर यह मालूम कर लिया जाता है कि किस वैंक को कितना लेना है या देना और इस लेन-देन का नियटारा खातों में जमा श्रोर नाम लिखकर कर दिया जाता है। केन्द्रीय वैंक इनका दोहरा लेख निकासी के खाते में करता है और यदि उसका हिसाव ठीक है, तो दोनों तरफ के त्तेखे बरावर हो जांयगे। नहीं तो रालती ढुंढ़नी पड़ती है। समाशोधन गृह का कार्य इसी प्रकार चलता है ।

लाम: समाशोधन गृह से वैंकों और जनता दोनों को लाम होता है। प्रथम तो अपनी लेनी देनी के निवटारे के लिये वैंकों को एक दूसरे वेंक के पास कर्मचारी नहीं भेजने पड़ते बल्कि एक ही कर्मचारी समाशोधन गृह जाकर सब हिसाव तय कर आता है। द्वितीय, वैंकों को अपने पास अधिक नक्षदी नहीं रखनी पड़ती क्योंकि उन्हें यह भुगतान नक्षदी में नहीं करने पड़ते बल्कि यह सब लेन देन का निपटारा समाशोधन गृह के द्वारा खातों में जमा और नाम लिखकर हो जाता है। जनता का भी कार्य बहुत कम नक्षदी से हो जाता है। इसके कारण उनमें चैंक इत्यादि के प्रयोग की आदत पड़ जाती हे और उससे जो साख की वृद्धि होती है उससे जनता को वड़ा लाभ होता है।

अंग्रेज़ी समाशोधन **गृ**ह—

इंग्लैंड में लन्दन के अतिरिक्त ११ प्रान्तीय शहरों में स्वतन्त्र समाशोधन गृह हैं। इनमें से लन्दन और ७ अन्य प्रान्तीय शहरों में जहां वैंक आफ इंग्लैंड के दफ्तर और शासाय है लेन देन का निपटारा वैंक आफ इंग्लैंड के द्वारा खाते खोल कर हो जाता है परन्तु डन चार शहरों में जहां वैंक आफ इंग्लैंड के दफ्तर और शाखायें नहीं हैं यह काम उनके प्रधान दफ्तरों के द्वारा जिनका खाता वैंक आफ इंग्लैंड में है होता है।

लन्दन में यह काम तीन भागों में बंटा हुआ है। (१) शहर से सम्बन्धित निकासी (Town Clearing) (२) अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी (Country Clearing) और (३) शहर से दूर स्थित स्थानों से निकासी.

(Metropolitan Clearing)

- (१) शहर सम्बन्धी निकासी में वह त्रेत्र शामिल है जो वेंक आफ इंग्लैंड के समीप हैं। यहां रोज दो निकासी होती हैं—एक प्रातः और दूसरी मध्याह में। प्रत्येक सदस्य वेंक निकासी के समय अपने पास आये चेंकों का वण्डल बनाकर जिसे Charges कहा जाता है समाशोधन गृह के दफ्तर में भेज देता है। वहां ये आपस में वदले जाते हैं और इनसे लेखे तैयार कर वाकी निकाली जाती है। फिर उनको साधारण चिट्ठ में लिख कर प्रत्येक वेंक की वाकी निकालते हैं और उस वाकी को खाते में जमा या नाम लिख कर शेप का निपटारा किया जाता है।
- (२) अन्य राहरों से सम्बन्धित निकासी में समूचे लन्दन को छोड़कर इंग्लैंड और वेल्स में फैले हुए सब वैंकों और उनकी शाखाओं के चैंकों की निकासी आ जाती है। लन्दन के वाहर स्थित लगभग सभी वैंकों ने लन्दन के किसी न किसी वेंक को अपनी निकासी के लिये प्रतिनिधि बना रखा है। वह अपने प्राप्त किये हुये चैंक इन वेंकों के पास लन्दन भेज देते हैं और उनके द्वारा निवटारा हो जाता है परन्तु यह निकासी केवल दिन में एक ही बार होती है और इनके चिंडे की वाकी शहर से सम्बन्धित चिंडे में तीसरे दिन शामिल की जाती हे क्योंकि प्रतिनिधि वेंक पाने वाले चैंकों को सिकर जाने पर ही निकासी में शामिल करते हैं। अन्य शहरों से सम्बन्धित निकासी में केवल चैंक ही शामिल किये जाते हैं।
- (३) लन्दन राहर से दूर स्थित वैंकों की निकासी वहुत वाद में आरम्भ हुई थी। इस में लन्दन राहर से दूर स्थित वैंकों को सुनिधा दी गई है। ये वैंक अपने चेंक और झाफ्ट अपने लन्दन स्थित प्रतिनिधि बेंकों को भेज देते हैं, जो उन्हें

ऊपर वाले वैंकों के ध्रपने यहां के प्रतिनिधि के वंडलों में सम्मिलित कर लेते हैं। इनके चिट्टे की वाकी दूसरे दिन राहर से सम्यन्यित निकासी के साधारण चिट्टे में शामिल कर ली जाती है।

# भारतवर्ष में निकासी-

भारत में भी रिजर्व वेंक की स्थापना से पहले कई जगह
समाशोधन गृह थे जिनका प्रवन्य इम्पीरियल वेंक करता था।
परन्तु रिजर्व वेंक की स्थापना के बाद यह कार्य छव रिजर्व
वेंक करता था। कलकता छौर कानपुर ऐसे दो स्थान हैं जहां
रिजर्व वेंक का दफ्तर होने पर भी वहां के समाशोधन गृहों
की देख रेख उसके सुपुर्द नहीं है। वाकी निवटारा रिजर्व
वेंक के द्वारा होता है। जहां रिजर्व वेंक की साख नहीं है वहां
यह कार्य इम्पीरियल वेंक करता है।

मारतवर्ष में निम्न स्थानों पर समाशोधन गृह हैं :— वम्नई, कलकृता, दिल्ली, कानुपुर, मद्रास, छहमदाबाद, अम्तसर, कोयमृबद्धर, लखनऊ, मंगलोर, मद्रुरा, नागपर, शिमुला, पट्ना, इलाहुाबाद, वंगलोर, जालुन्धर, छागरा, देहरादून, अल्पी, राजकोट, गया, पूना, नई दिल्ली, सुजपमुरनगर।

भारत में बहुत कम शहरों [में समाशोधन गृह हैं अतः जनकी संख्या बढ़ानी चाहिये। इनके अतिरिक्त इन गृहों के भारत में कुछ ऐसे नियम हैं जिनके कारण नये वेंक उनके सदस्य नहीं बन पाते। कहीं कहीं विदेशी वेंक उनके सदस्य मनने में बाधा डालते हैं। रिजर्व वेंक को इन कमियों को दूर करना चाहिये।

यहां भी निकासी का क्रम वहीं है जो अन्यं देशों में हैं। प्रत्येक वेंक समशोधन गृह का सदस्य है और जो सदस्य नहीं वन पाते वें उपसदस्य वनकर सदस्य वैंकों के द्वारा अपना कार्य करवाते हैं।

ष्ठमरीका में तो समाशोधन गृह जमा करने वालों को दिया जाने वाला न्यूनतम च्याज भी निश्चित करते हैं और वैंकों को प्रमाणपत्र भी देते हैं जिनके आधार पर वे ऋण ले सकते हैं।

#### अभ्यास-प्रश्त

१—वेंकों के समाशोधन गृह से श्राप क्या समक्ति हैं ? इन संस्थाओं का होना क्यो श्रावश्यक हैं ?

२-समाशोधन गृह की कार्य-विधि समकाद्ये ।

३—भारत में समाशोधन गृह का कार्च कीन करता है ? इससे दूसरे वैंकों को क्या लाभ हैं ?

## सत्रहवां अध्याय

# भारत में वैंकिंग विधान

गत शताब्दी में भारत में बैंकिंग विधान बनाने के लिये कोई प्रयत्न नहीं किया गया। भारत सरकार ने अन्य आर्थिक मामलों की तरह बैंकिंग में इस्तचेप न करने की नीति का अनुसरण किया। जब सन् १६१३-१४ के संकट काल में बहुत से बैंक डूब गये, तो सरकार की आंखें खुलीं। फिर भी १६१३ के कम्पनी विधान के अन्तर्गत बैंक भी अन्य मिश्रित पंजी वाली कम्पनियों की ही तरह स्थापित होते थे और उनके लिये भी वही नियम लागू होते थे, जो अन्य कम्पनियों के लिये लागू ये। अन्तर केवल इत्तना ही था कि १० व्यक्तियों से अधिक सामें-दारी वाली फर्म बैंकिंग का कारोबार नहीं कर सकती थी और वैंकों को अपना चिहा (Balance Sheet) एक निर्धारित हुंग से बनाना पड़ता था, जिसमें सुरचित तथा अरचित ऋगों को प्रथक प्रथक दिखलाना आवश्यक था।

किन्तु इस विधान के द्वारा वेंकों का ठीक ठीक नियन्त्रण करना असम्भवसा था। सन् १६३१ में केन्द्रीय वेंकिंग जांच कमेटी ने वेंकों के डूब जाने का मुख्य कारण भारत में उचित वेंकिंग विधान का न होना भी वतलाया था और साथ ही साथ एक स्वतन्त्र वेंकिंग विधान बनाने की सिफारिश की थी। सरकार ने इस कमेटी के सुकाव के अनुसार नया वेंकिंग विधान तो न बनाया परन्तु सन् १६३६ में १६१३ के कम्पनीज विधान में कुछ संशोधन कर दिये, जिसमें एक पूरा माग केवल वेंकिंग के विषय में था। उसमें वेंकिंग से सम्बन्धित निम्निः जिखित धारायें थीं:—

- (i) इस एक्ट के अन्तर्गत वेंकिंग कम्पनी की परिभाष इस प्रकार की गई थी: 'वेंकिंग कम्पनी वह कम्पनी है, जिसका प्रधान व्यवसाय चाछ खाते या अन्य खाते में जमा खीकार करना है; जिसको चैंक, ड्राफ्ट या अन्य आज्ञा द्वारा निकाला जा सकेंग यह परिभाषा स्पष्ट नहीं थी, क्योंकि वेंकों को विभिन्न प्रकार के आकरिमक व्यवसाय करने की आज्ञा भी थी।
- (ii) कोई भी वैंकिंग कम्पनी परिभाषा में दिये हुये कार्यों के अतिरिक्त श्रौर कोई कार्य नहीं कर सकती थी।
- (iii) प्रत्येक वैंकिंग कम्पनी के लिये कम से कम ५००००) की प्राप्त पूंजी होना आवश्यक था।
- (iv) किसी भी भविष्य 'में वनने वाली वैंकिंग कम्पनी का प्रवन्ध, प्रवन्ध श्रभिकर्ताश्रों के हाथों में जाने से रोक दिया गया।
- ( v ) प्रत्येक वेंकिंग कम्पनी के लिये प्रति वर्ष लाभ का कम से कम २० प्रतिशत सुर्रात्तत कोष में डालना अनिवार्य कर दिया गया, जब तक कि कोष प्राप्त पूंजी के बरावर न हो जाय।
- (vi) प्रत्येक बेंक़ के लिये अपनी अनाहूत पूंजी (Uncalled Capital) पर प्रभरण (Charge) की सृष्टि करना वर्जित आ।

- (vii) प्रत्येक वैंक के लिये अपनी चाल् जमा का
  प्र प्रतिशत और मुद्दती जमा का १३ प्रतिशत रिजर्व वैंक के
  पास जमा रखना श्रनिवार्य था। उसकी श्रपने मासिक लेखे का
  विवरण भी कम्पनियों के रिजस्ट्रार के पास भेजना आवस्यक था।
- (viii) वैंकिंग कम्पती को पूरक कम्पती बनाने श्रयवा उसमें शेयर लेने का तब तक श्रधिकार नहीं होता, जब तक वह कम्पनी द्रस्टों का काम करने श्रीर जमीदारी प्रवन्ध करने के लिए श्राप ही न बन गई हो।
- (ix) किसी वैंकिंग कम्पनी को अस्थायी रूप से संकट में पड़ जाने पर उसको दिवालियेपन से वचाने के लिये ऋण चुकाने की बढ़ी हुई अवधि (Moratorium) का प्रबन्ध कर दिया गया था।

वैंकिंग कम्पनियां जमा प्राप्त करने के श्रितिरिक्त निम्न कार्ये भी कर सकती हैं:—

- (i) रुपया कर्ज लेना और देना, बिलों और हुँडियों, प्रामिसरी नोट, हिस्से, ऋग्रापत्र, रेलवे रसीद तथा सोने चांदी का कय विक्रय करना और द्रव्य प्रतिभृतियों को वसूल करना तथा एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजना।
- (ii) सरकार, न्यूनिसिपत तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड और व्यक्तियों के प्रतिनिधि का काम करना ।
- (iii) सरकार तथा व्यक्तियों के लिये ऋगा का प्रवन्ध करना तथा ऋगा निकालना।
  - (iv) सरकारी तथा म्यूनिसिपल ऋगा अोर कम्पनियों

के ब्रंश और साख पत्रों का स्त्रभिगोपन ( Underwrite ) करना।

- ( v ) किसी च्यापारी कारोबार को श्रार्थिक सहायता देना ।
- (vi) चल अथवा अचल सम्पत्ति का क्रय-विकय करना।
  - ( vii ) द्रस्टी का कार्य करना ।
- (viii) कर्मचारियों के लिये लाभदायक कोपीं श्रीर संस्थाओं को स्थापित करना।
  - (ix) कम्पनी के लिये श्रावश्यक इमारतों को खरीदना। १६३६ के श्रिधिनयम को कार्यरूप में लाने से उसकी

त्रुटियों का पता चला और एक पृथक वैंकिंग अधितियम , की आवश्यकता अनुभव हुई और नवम्बर सन् १९३६ में रिजर्व वैंक के तत्कालीन गवर्नर सर जेम्स टेलर ने एक पूर्ण वैंकिंग कानून बनाने का सरकार के सामने प्रस्ताव रक्खा। उनका कहना था कि अधिकांश वैंकों की पूंजी तथा संचित कोप बहुत कम है और वे जमा कराने वालों के हित की कोई चिन्ता नहीं

- करते । रिजर्व वैंक का प्रस्ताविक विल इस प्रकार था:— (i) वैंक की परिभाषा सीमित कर देनी चाहिये श्रीर कोई भी कम्पनी जो वैंकिंग कार्य नहीं करती श्रपने नाम के
- श्रागे चैंक शन्द लगाने की श्रधिकारी न होगी । कोई भी वैंक विल में न दिए हुए कार्यों को न कर सकेगी ।
- ं ('ii') किसी भी वैंक की चुकता पूंजी तथा रिच्छ कीप एक लाख रुपये से कम न होगा। वन्वई और कलकत्ते के लिए अंधु जी ४ लाख और एक लाख से अधिक - श्रावादी - वाले स्थानीं

के लिए पूंजी कम से कम २ लाख रुपये होगी। यदि वैंक उस प्रान्त या राज्य के वाहर शाख खोलना चाहता है, जहां उसका हेड आफिस है, तो उसकी चुकता पूंजी और रिवत कोप कम से कम २० लाख रुपया होना आवश्यक है।

(iii) किसी वैंक की विकित पूंजी (Subscribed Capital) अधिकृत पूंजी की आधी से कम और चुकता पूंजी विकित पूंजी की आधी से कम न होगी।

(iv) प्रत्येक वैंक को अपनी चाळ् और मुहदी जमा का ३००/० नकद कोप के रूप में या रिज़र्व वैंक द्वारा स्वीकृत प्रति भृतियों में रखना होगा। प्रत्येक वैंक को प्रति वर्ष १ फरवरी के पहले रिज़र्व वैंक के पास अपनी जमाओं और सम्पत्ति का लेखा भेजना होगा। कुल दायित्व का ७४% रिज़र्व वेंक द्वारा स्वीकृत सम्पत्तियों के रूप में होगा।

किन्तु १६३६ के युद्ध के कारण यह विषय उस समय स्थिगित कर दिया गया। १६४२ के वाद युद्ध का वेग बढ़ने लगा। जापान के विरुद्ध भारत को मित्र राष्ट्रों का श्रष्टा बनाने के कारण यहां का व्यवसाय भी वढ़ने लगा। मुद्रा स्पीति के फलस्करूप श्रारम्भ में वेंकों के ऋणों में वृद्धि हुई। बाद में श्रमानतों में भी वृद्धि हुई। १६४१-४२ में देश में वेंकों की एक बाढ़ सी श्रा गई। इनकी प्ंजी बहुत कम थी। इस दोप को दूर करने के लिये, सरकार ने १६४३ में कम्पनी एक्ट में संशोधन किया। उसके श्रनुसार केवल उसी कम्पनी को वेंकिंग कम्पनी माना गया, जिसके नाम के साथ, वेंक शब्द लगा हुआ था चाहे उसका मुख्य कार्य जमा लेना श्रीर उसे चैक द्वारा देना हो यह भी नियम बनाया गया कि विक्रित पूंजी

श्रिष्ठित पूंजी की श्राधी श्रीर चुकता पूंजी विकित पूंजी की श्राधी होगी । इसके श्रितिरिक्त वेंक या तो केवल साधारण हिस्से निकाल सकते थे श्रीर यदि भिन्न भिन्न प्रकार के हिस्से निकालें, तो उनके मतदान का श्रिधकार पूंजी के श्रमुपात में होगा। किन्तु इतने पर भी रिज़र्व वेंक के गवनर ने कुछ ऐसी बुराइयों की श्रीर ध्यान दिलाण, जो वेंकों में मुद्रा स्पीति के कारण श्रा गई थीं। वे बुराइयों निम्न लिखित हैं:—

- (क) जमा प्राप्त करने के लिये अन्धाधुन्ध शाखार्थे खोलना।
- (ख) वैंकिंग कार्य न करने वाली कम्पतियों के श्रंश क्रय कर उन परं श्रिधिकार जमाना, संचालकों द्वारा नियंत्रित कम्प-नियों के शेयरों को रखना, वैंकिंग तथा श्रीद्योगिक स्वत्वों को एक दूसरे में मिला देना।
- ( ग ) छाय व्यय के लेखे इस तरह तैयार करना कि लोग घोले में आ जांय।
- (घ) शेयरों, सरकारी प्रतिभूतियों अथवा अन्य सम्प-त्तियों में सट्टा करना।
  - ़ ( ङ ) सुरत्ना कोप को वाँटना ।

इन बुगइयों को दूर करने के लिये १६४४ में एक वैंकिंग बिल बनाया गया, जो १६४८ तक भी पास न हो सका । इस बीच में सरकार ने एक अध्यादेश (Ordinance) निकाल कर रिजर्व बैंक को इन दोगों को दूर करने का अधिकार है दिया। इसके द्वारा रिजर्व बैंक को किसी भी वैंक का दिसाव देसने का अधिकार मिल गया और किसी भी ऐसे बैंक के विरुद्ध कार्य करने की आज्ञा मिलं गई, जो अपना कार्य अपने जमा करने वालों के हित के विरुद्ध चला रहा हो। को वेंक की सूची (Schedule) से हटाया जा सकता या और वह जमा प्राप्त करने से रोका जा सकता था। इसके अतिरिक्त दो और क़ानून बनाये गये। प्रथम के अन्तर्गत वैंकोंको ऐसे प्रोमिसरी नोट निकालने से रोका गया, जो एक हाथ से दूसरे हाथ में बरावर जाते रहते थे। दूसरे के अनुसार कोई वेंक रिज़र्व वेंक की अनुमित के बिना न कोई शाखा खोल सकता था।

१६४० में सरकार ने बैंकों की विभाजन की कठिनाइयों से रचा करने के जिये एक और अध्यादेश बनाया, जिसके अन्तर्गत रिजर्व बैंक को कैसी भी जमानत पर, जिसे वह पर्याप्त सममे, बैंकों को पेशगी रुपया उद्यार देने का अधिकार मिल गवा।

२२ मार्च सन् १९४८ को एक नया विषेयक धारा सभा के सामने वैंकिंग न्यवस्था को सुदृढ़ बनाने के लिये रखा गया, जो पास होकर १६ मार्च १९४६ से लागू हो गया। इस प्रकार जो शृंखला १६३६ में आरम्भ हुई १९४६ में एक कानून के रूप में परिवर्तित हो गई। इस अधनियम की मुख्य वात निम्नलिखित हैं। इस कानून का मुख्य उद्देश्य जमा करने वालों को वैंकों की चालवाजी, वेइमानी, कुप्रवन्ध इत्यादि से रचा करना और भारतीय वैंकिंग न्यवस्था को संगठित और सुदृढ़ बनाना है।

ः यहं सहकारी वैंकों को छोड़ कर शेप समस्त भारत में स्थित वैंकिंग कम्पनियों पर लागू होगा, परन्तु यदि सरकार चाहे तो रिजर्व वेंक की सम्पत्ति से विधान या उसकी किसी, धारा को ६० दिन के लिये स्थिगित कर सकती है। विल की मुख्य बातें इस प्रकार हैं। वेंक की एक विस्तृत परिभाषा स्वीकार कर ली गई है। इस परिभाषा के अनुसार लो भी संस्था जनता को ऋण देवे या विनियोग के लिये किसी भी प्रकार की जमा प्राप्त करे, वह वेंक की श्रेणी में गिनी जावेगी। कोई भी कम्पनी अपने नाम के आगे विना 'वेंकर', 'वेंक' या 'वेंकिंग' शब्द लगाये, वेंकिंग व्यवसाय नहीं कर सकती। कोई भी वेंक अपने या किसी अन्य व्यक्ति के नाम से माल का क्रय-विक्रय नहीं कर सकती। कोई भी वेंक ७ वर्ष से अधिक के लिये कोई अचल सम्पत्ति, जो उसके काम नहीं आ रही है, विना रिजर्व वेंक की अनुमित के नहीं रख सकती।

क़ान्न जम्मू और काश्मीर को छोड़ कर सभी प्रान्तों तथा सम्मिलित होने वाले राज्यों की वैंकिंग कम्पनियों पर लागू होगा।

## वैंकों का संस्थापन

प्रत्येक वैंकिंग कम्पनी को कार्य करने के लिये रिजर्व वैंक से एक अनुझा-पत्र (Licence) लेना होगा, जो इस बात का पता लगा कर अनुझा-पत्र देगा कि प्रार्थी वैंक की स्थिति ठीक है और उसका सब कार्य जमा करने वालों के हित में हो रहा है। यदि वैंकिंग कम्पनी विदेशी है, तो रिजर्व वैंक को यह देखना आवश्यक है कि वहां की विदेशी सरकार मारत में रजिस्टर्ड कम्पनियों के साथ भेद भाव तो नहीं करती है, और भारतीय वैंकिंग एक्ट का ठीक प्रकार से पालन करती है। पुराने वैंकों को यह अनुज्ञा-पत्र एकट लागू होने के ६ महीने के अन्दर अन्दर ले लेना चाहिये। नई जगह पर भी कार्यालय खोलने और दूसरी जगह बदलने के लिये भी रिजर्व वैंक की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक है। इस अनुमति के देने के पूर्व रिजर्व बेंक यह जांच करेगा कि वैंक की स्थिति ठीक है या नहीं, और नया कार्यालय खोलना या स्थान बदलना जनता के दितों के विरुद्ध तो नहीं है।

्रवेंक प्रवन्ध कोई भी वेंक किसी प्रवन्धकर्ता द्वारा, या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जो किसी श्रन्य वेंक का संचालक हो श्रयवा किसी श्रन्य व्यवसाय में लगा हुआ हो, प्रवन्धित नहीं की जा सकती। कोई वेंक किसी दिवालिये को भी संचालक नियुक्त नहीं कर सकती। वेंकिंग कम्पनियाँ श्रपने कर्मचारियों का प्रतिफल लाभ पर कमीशन या लाभ के कुछ भाग या श्रपने साधनों के व्यानुपात के रूप में नहीं दे सकतीं।

वैंकों की पूंजी—इस एक्ट के अनुसार, यदि इस अधि-नियम को एक से अधिक राज्यों पर लागू किया जावे, तो न्यून-तम पूंजी ४ लाख रुपया होगी और वस्वई और कलकते के लिये १० लाख होगी। विदेशी कम्पनियों की प्राप्त पूंजी तथा सुरित्तत कोप १४ लाख रुपया और वस्वई और कलकते के लिये २० लाख रुपया होना चाहिये।

स्वीकृत पृंजी अधिकृत पृंजी के आवे से कम न होगी और प्राप्त पृंजी स्वीकृत पृंजी के आवे से कम न होनी चाहिये। सताधिकार पृंजी के अनुदान के अनुपात में होगा, परन्तु वह कभी भी समस्त मताधिकार के ४% से अधिक न होंगा। प्रत्येक वैंक अपनी पूंजी साधारण अंशों में हा रखेगा और उनके निर्गमन करने में अपनी प्राप्त पूंजी के ४५% से अधिक कसीशन दलाली अथवा बट्टा इत्यादि न दे सकेगा। वैंक अपनी अनाहत पूंजी की जमानत पर कोई ऋण भी न ले सकेंगे।

विक सम्पत्ति कोप तथा लागांश—प्रत्येक अनुसृचित (Scheduled) वैंक और विना अनुसृचित वैंकों को अपनी मुद्दती जमा का २ % अपने पास रखना होगा। विना अनुसृचित वैंक यह कोप अपने पास रखना होगा। विना अनुसृचित वैंक यह कोप अपने पास भी रख सकते हैं, परन्तुं उनको मास के प्रत्येक शुक्रवार को अपना मासिक हिसाव देना होगा। प्रत्येक विदेशी वैंकिंग कम्पनी को इस एक्ट के लागू होने के दो वर्ष के अन्द्र भारत में नक़दी, सोने अथवा अन्य अनुमोदित प्रतिभृतियों (Approved Securities) के रूप में उसकी मुद्दती तथा चांछ जमा के कम से कम २०% भाग को वाजार भाव से भारत में रखना होगा। वैंकिंग कम्पनियाँ कोई भी लाभांश वितरण तव तक नहीं कर सकतीं, जब तक वे अपने सव पू जो गत व्यय साफ न कर दें। लाभ का कम से कम २०% सुरह्मा कोष में जमा किया जावेगा जब तक वह प्राप्त पृंजों के वरावर न हो जाय।

न्यां पर प्रतिवन्य—वेंकों को अपने ही अंशों पर ऋण देने अथवा विना जमानत के संचालकों को उधार देने वा किसी ऐसी फर्म को उधार देने की मनाई है, जिसमें उसके किसी संचालक का स्वार्थ निहित हो । इस प्रकार के ऋणों का मासिक हिसाव रिजर्व वेंक, को देने की व्यवस्था कर दी गई है।

कोई भी वैंक फेवल वैंकिंग व्यवसाय के आकिस्मिक उद्देश्यों के अतिरिक्त कोई सहाय प्रमण्डल (Subsidiary Company) विना रिजवें वें के की श्रंतुमति के नहीं बना सकेगी।

रिजर्व बैंक के अधिकार—रिजर्व बैंक को एक्ट द्वारा विस्तृत अधिकार दे दिये गये हैं। वह पूरी बैंकिंग प्रणाली पर नियंत्रण कर सकता है; वह किसी भी बैंक का हिसाब, वही-स्नाते व अन्य विवरणों का किसी भी समय निरीक्ण कर सकता है; वह बैंकों की उधार देने की नीति को भी जनता के हित में निर्धारित कर सकता है और सौदों को रोक सकता है।

विभिन्न वैंक विवरणों की प्राप्ति तथा निरीक्षण— रिजर्व वैंक वैंकों से निम्नित्खित विवरण निरीन्सण के लिए प्राप्त कर सकती है, ताकि वह यह ज्ञात कर सके कि वैंकों का कोइ कार्य जनहित के विरुद्ध तो नहीं है:—

- (१) प्रत्येक बैंक को रिजर्व बैंक के पास प्रति सार्स एक ऐसा विवरण भेजना पड़ेगा, जिसमें इन समस्त अरिचल ऋणों का वर्णन होगा, जो बैंक ने ऐसी कम्पनियों को दिये हैं, जिनमें वह बैंक या उसके संचालक प्रवन्धकर्ता या संचालक का कार्य करते हों।
- (२) प्रत्येक वैंक को एक मासिक विवरण भेजना पड़ेगा जिसमें उस सम्पत्ति का विवरण होगा, जो वैंक को अपनी सुरती तथा मांग जमाओं के मूल्य का २०% रोकड़ी रुपये, सोने आदि में रखना आवश्यक होगा।
- (३) प्रत्येक वैंक को कम से कम ७४ % अपनी जुल देनदारियों की सम्पत्ति भारत में रखनी होगी छोर इसका तिमाही विवरण रिज़र्व वैंक के पास भेजना पड़ेगा।

- (४) प्रत्येक वर्ष के अन्त में वेंकों को रिज़र्व वेंक के पास उन अनध्यथित जमाओं (Unclaimed deposits) का विवरण भेजना पड़ेगा, जिनका दस वर्षों में कोई लेन देन नहीं हुआ हो।
- (४) अन्य प्रकार की कोई भी सूचना जब रिजर्व वैंक चाहे अन्य वैंकों से मांग सकता है।
- (६) प्रत्येक वेंक को रिज़र्व वेंक के पास अपना चिट्ठा तथा साते अंकेज़क की रिपोर्ट के साथ तैयार होने के तीन महीने के अन्दर भेज देने चाहिए।

वेंकों का एकीकरण, पुनमंगटन तथा निस्तारण— कोई भी वेंक रिजर्व वेंक की स्वीकृति विना एकीकरण ध्रथवा पुनसंगठन को कोई योजना कार्यान्वित नहीं कर सकता। ध्रदालत भी विना रिजर्व वेंक के प्रमाणित किये एकीकरण की योजना का संमोदन नहीं कर सकती । रिजर्व वेंक को वेंक के निस्तार के सम्बन्ध में भी काफी अधिकार दिये गये हैं। यदि किसी वेंक का निस्तारण ध्रदालन से निश्चित हुआ हो, तो रिजर्व वेंक के प्रार्थना करने पर उसका राजकीय निस्तारक चुना जा सकता है।

संकट काल में सलाह तथा सहायता देना—रिज़र्व वैंक सकट काल में अन्य वैंकों को 'सलाह और सहायता दे सकता है। वह वैंकों को कोई विशेष प्रकार का लेन देन करने से रोक सकता है। वह विभिन्न वैंकों के एकीकरण में मध्यस्य का कार्य कर सकता है। वह किसी वैंक को ऋण भी दे सकता है। वह वैंकों के सुधार के लिये सुकाव भी दे सकता है। अन्य अधिकार वह किसी वैंक को बन्द करने के लिये श्रदालत से प्रार्थना कर सकता है। वह देश में वेकिंग की गति तथा विकास के सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की वार्षिक रिपोर्ट देकर उसमें उसके सुघार के लिये समाव देगा। किसी भी संकट काल में रिजर्व वेंक इस एक्ट को ३० दिन के लिये स्थंगत करा सकता है। मार्च १६४० में वैंकिंग कम्पतीज अधि-नियम में फिर संशोधन उन दोषों को दूर करने के लिये किये गये जो उसको लागू करते समय प्रतीत हुये। वैंकों का एकी-करण उनके हिस्सेटारों के बहुमत और रिजर्व वेंक की स्वीकृति से ही किया जा सकेगा। मतभेद रखने वाले हिस्सेदारों को हजीना है दिया जावेगा। वंद होने वाली संस्थाओं के शीघ निपटारा करने की भी न्यवस्था की गई है।

१६४१ में रिजर्व वेंक आफ हरिडया संशोधन अधिनियम

पास किया गया, जिसकी मुख्य वार्त निम्न प्रकार थीं :--(१) १६३४ के रिजर्व वैंक एक्ट को जम्मू कारामीर

छोड़कर सारे भारत में लागू किया जायेगा।

(२) वेंक की देख रेख तथा दूसरे कार्य, गवर्नर की अनुपरिश्वित में, वह डिप्टी गवर्नर करेगा, जिसे गवर्नर इसके

(३) वह हुँढियां भी जिन पर किसी राज्य के सहकारी वैंक के हस्ताचर हों रिजर्व वैंक से पुन: मुनाई जा सकेंगी।

(४) ऋतु सम्बन्धो कृषि कार्यो अथवा पार्सलों की विक्री के व्यय के लिये जारी की गई हुएड़ी के सिकारे जाने के लिये वेंक हारा दुवारा वहां लेने की अवधि को ध्मास से बढ़ाकर १४ मास कर दिया गया है।

- (ई) वैंकिंग विभाग में जो स्रकारी प्रतिभ्तियां रही जाती हैं उनके परिमाण तथा ध्यवधि सम्बन्धित प्रतिवन्धों को इटा दिया गया है।
- (६) वैंक किसी भी सरकार द्वारा स्वीकृत विदेशी सरकार या व्यक्ति का एजेन्ट का कार्य कर सकती है।
- (७) वैंक 'ख' भाग के राज्यों के साथ समक्तीता करके उनके मुद्रा सम्बन्धी और ऋग्। प्रवन्ध की अपने हाथ में है सकती है।
- ( ५ ) अनुस्चित वेंक को कानून के अनुसार साप्ताहिक हिसाव वेंक को देते हैं, उसमें उनके पूंजी लगाने के छंकों को भी सम्मिलित कर लिया गया और हिसाव के देने की अविधि वढ़ा दी गई।
- (६) वैंक यदि चाहे, तो किसी भी वैंक को नियमित बकाया रखने की अनिवार्यता और हिसाव भेजने की व्यवस्था से उचित समय तक मुक्त कर सकता है।
- (१०) वैंक को अनुसूचित वैंकों की तरह, सभी राज्य सहकारी वैंकों से साप्राहिक विवरण मोगने का अधिकार दें दिया गया है।
- (११) इम्पीरियल वैंक का रिजर्व वैंक का प्रतिनिधित्व करने का श्रिविकार केवल भाग 'क' तथा भाग 'ख' के राज्यों तक ही सीमित रह गया है।

श्रतः इस एक्ट से रिजर्व वैंक को देश की समस्त वैंकों का नियन्त्रण तथा संगठन करने का पूरा पूरा श्रधिकार प्राप्त हो गया है श्रीर श्राशा की जाती है कि वेंक श्रधिक कार्यशील श्रीर सुसंगठित वनेंगे। रिजर्व बैंक ने बैंकों के कार्यों का अध्ययन आरम्भ कर विया है और उसमें उसे कई त्रुटियां दिखाई दी हैं। ये अटियां, बैंकिंग कम्पनी अधिनियम में जो त्रुटियां रह गई थीं, उनके कारण हैं। अतः उन त्रुटियों के दूर करने की आवश्यकता है।

#### अभ्यास-प्रश्न

१—हमारे देश में वैकिंग विधान का एक संदिप्त इतिहास लिखिये।

२—सन् १६४६ के बैंकिंग कम्पनी विधान की मुख्य मुख्य वाते समकाइये।

३---भारतीय वैकिंग विधान के बारे में ग्राप ग्रपना मत प्रकट क्षीजिये।

## QUESTION PAPERS.

# RAJPUTANA UNIVERSITY. INTER COMMERCE EXAMINATION, 1951.

#### ELEMENTS OF BANKING

Second Paper (Banking)

Answer any five questions. All questions carry equal marks.

What is a bank? Enumerate the different classes of banks in India, stating briefly their functions.

- 2. Draw up a Bank Balance Sheet and comment on its important items.
- 3. Why does a banker keep cash in hand? What considerations should guide him in determining its amount?

- 4. Indicate the difference between a modern bank and an indigenous banker.
- 5. How far can the co-operative credit societies solve the problem of agricultural finance?
- 6. Describe the bussiness transacted by the Exchange Banks in India. What criticisms have been levelled against them?
- 7. Describe the main defects of Indian banking. Suggest remedies to remove them.
- 8. What are the functions performed by a central bank? How far has the Reserve Bank of India been successful in performing them?
- 9. Describe briefly the principal provisions of the Banking Companies Act, 1949.
- 10. Write short notes on any three of the following:
  - (a) Difference between a Cheque and a Bill of Exchange.
  - (b) Bank Rate.
  - (c) Postal Savings Bank.
  - (d) Nationalization of the Reserve Bank of India.
    - (e) Industrial Finance.
    - (f) Imperial Bank of India.

# INTER COMMERCE EXAMINATION, 1952,

#### ELEMENTS OF BANKING

#### Second Paper

#### (Banking)

equal marks.

All questions carry equal marks.

1. What is credit? Give its merits and demerits.

- 2. If you are appointed managing director of a bank, how would you invest its funds?
- 3. Describe the role of the Imperial Bank of India in the Indian Banking system.
- 4. Write a short essay on 'The Co-operative Movement in India'.
- 5. Discuss the Reserve Bank of India with reference to (a) indigenous bankers and (b) agriculture.
- 6. Describe the various methods of inland remittance of money, taking suitable illustrations.
  - 7. Explain why a developed Bill Market

does not exist in India. Give suitable suggestions for developing the use of bills in India.

- 8. Discuss the powers given to the Reserve Bank of India by the Banking Companies Act, 1949, to regulate and control banking activities.
  - 9. Write short notes on :-
    - (a) Clearing Houses.
    - (b) Promissory Notes.
    - -(c) Government Loans.
    - \_(d) Hundi.

# INTER COMMERCE EXAMINATION, 1953. ELEMENTS OF BANKING

# Second Paper

#### (Banking)

Answer any five questions. All questions carry equal marks.

- Describe the role of money in the modern economic organization.
- 2. How does a bank create credit? What are the limitations on the power of a bank to create credit?
- 3. Distinguish between a central bank and an ordinary commercial bank.

Why was the Imperial Bank of India not developed into a full central bank?

- 4. Describe bank rate and open market operations as weapons of a central bank to control credit.
- 5. Point out differences between an indigenous banker and a money lender.

Describe the position of the indigenous bankers in the Indian banking system.

- 6. Do you think that the financial needs of agriculture can be admirably satisfied by co-operative credit societies? Give arguments in support of your answer.
- 7. What are the causes of banking crisis? How can a central bank avert it or mitigate its evil consequences?
- 8. How is the foreign trade of India financed?
- 9. (a) What are the advantages from the use of cheques?
- (b) Why are bills of exchange considered very safe for investment?

#### 10. Write short notes on :-

- (a) Deposits.
- (b) Cash Reserve.
- (c) Government Securities.
- (d) Loans to the Money Market.

#### U. P. BOARD

### INTERMEDIATE EXAMINATION, 1952.

Banking (Advanced) Second Paper

सुचना—िकन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर लिखें। १—वेंक क्या होता है ? राष्ट्र की झर्था व्यवस्था में बैंकिंग का क्या स्थान है ?

२—नक़द साख, श्रधिविकर्प (overdraft), ऋग तथा पेशिगयां (advances) क्या होती हें ? इनसे वेंकर और श्राहकों को क्या क्या लाभ होते हैं ? विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये।

३—वेंकों के निकासी गृह ( Clearing House ) का क्या महत्व है ? इसका काम किस प्रकार होता है ?

४—भारत में इम्पीरियल वेंक क्यों श्रीर कैसे स्थापित किया गया ? यह क्या क्या कार्य कर सकता है श्रीर क्या क्या कार्य इसके लिये निपेध हैं ?

४—वैंकिंग संकट ( crisis ) किसे कहते हैं ? इसके क्या कारण हैं ? विस्तारपूर्वक व्याख्या कीजिये।

६—भारत में वेंकिंग की उन्नति के लिये प्रभावशाली क़ातून लागू करने के सम्बन्ध में तर्क उपस्थित कीजिये। ७—निम्निलिखित में से किन्हीं चार पर विस्तारपूर्वक टिप्पिश्यां लिखिये:—

- (क) नियमानुसार धारक (holder)।
- (ख) खुले बाजार की कार्रवाइयां।
- (ग) विना पुष्टि की हुई साख।
- (घ) रेखांकित चेक।
- (ङ) डाकखाने के वैंक-सम्बन्धी कार्य।
- (च) सरकारी तकावी ऋगा।

प-भूमि-वन्धक चैंक (Land Mortgage Bank) से आप क्या समझते हैं ? उनके क्या काम हैं ? भारत में उनकी वर्तमान परिस्थिति क्या है ?

६—हुंडी क्या होती है छोर उसकी क्या किस्में हैं ? क्या यह कथन सच है कि बिल आव ऐक्सचेंज का भारतीय स्वरूप हुंडी कहलाता है ?

१०--भारतीय मिश्रित पूंजी वात्ते वैंकों के कार्य वताइये। उनके दोषों का विवरण दीजिये छौर उन्हें दूर करने के उपाय वताइये।

#### U. P. BOARD

INTERMEDIATE EXAMINATION, 1953.

Banking (Advanced)

Second Paper

सूचना—िकन्हीं पांच प्रश्नों के उत्तर दीजिये। सब प्रश्नों के स्रंक समान हैं।

१—दर्शनी हुंडी क्या है ? एक दर्शनी हुंडी ठीक प्रकार से बनाइये ।

२--कृषि-सम्बन्धी वित्त-प्रवन्ध-प्रणाली को रिजर्व वेंक श्राफ इंडिया किस प्रकार सहायता पहुँचाता है ? विस्तारपूर्वक समभाइये।

३—भिन्न-भिन्न प्रकार के वैंकों तथा उनके कार्यों को लिखिये ।

४-वैंक अपनी वित्त-राशियों (funds) को किस प्रकार प्राप्त करता है ? विस्तारपूर्वक समसाइये ।

४—निम्नलिखित में से किन्हीं चार पर विस्तारपूर्वक टिप्परायां लिखिये:---

(क) वैंक-दर।

(ख) बैंकों का निकासी गृह ।

(ग) परिगणित वैंक।

(घ) मू-वन्ध्क वेंक। ( lanc) mary

(ङ) वैंकिंग संकट।

(च) डो/ए और डी/पी विल ।

६ - वेंक का एक काल्पनिक चिट्ठा (Balance Sheet) वनाइये श्रौर उसके विभिन्न-मतों (items) को समभाइये।

५-भारत में कार्य करने वाली सहकारी साख समितियों के विषय में एक विस्तृत दिप्पगी लिखिये।

प-भारत में कार्य करने वाले विनिमय वेंक अधिकतर विदेशी हैं। ऐजा क्यों है और इससे हमारे देश का क्या श्रहित होता है ?

६—चैक क्या है ? चैक को किन-किन प्रकारों से रेखांकित किया जाता है और उनमें से प्रत्येक का तात्वर्थ बताइये।

Bank la Mil